# त्रथ चतुर्थं मगडलम् । प्रथमोऽनुवाकः सू० १ ।१०

(१) प्रथमं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१, ६-२०)
प्रथमर्चः षष्ठचादिपञ्चदशानाञ्चाग्निः (२-४) द्वितीयादिचतसृणाञ्चाग्निर्वरुणो वा
देवता । (१) प्रथमर्च ऋष्टिः (२) द्वितीयाया ऋतिजगती (३) तृतीयाया धृतिः
(४-२०) चतुर्थ्यादिसप्तदशानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दांसि
त्वां होग्ने सदमित समन्यवौ देवासौ देवमेरतिं न्येरिर इति कत्वौ न्येरिरे ।

त्वां ह्यंग्रे सद्मित् संमन्यवौ देवासौ देवम्रितं न्येरिर इति क्रत्वौ न्येरिरे। ग्रमत्यैं यजत् मर्त्येष्वा देवमादेवं जनत् प्रचैतसं विश्वमादेवं जनत् प्रचैतसम् १

स भातरं वर्रगमम् ग्रा वेवृत्स्व देवाँ ग्रच्छा सुमुती युज्ञवेनसं ज्येष्ठं युज्ञवनसम् । ऋतावनमादित्यं चेर्षणीधृतं राजनि चर्षणीधृतेम् २ सखे सर्खायमभ्या वेवृत्स्वाशं न चक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्या । त्रुग्ने मृळीकं वर्रुणे सर्चा विदों मुरुत्सु विश्वभानुष्। तोकार्य तुजे शेश्चान शं कृध्य स्मभ्यं दस्म शं कृधि ३ त्वं नौ स्रोमे वरुँगस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽवं यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहितमः शोशचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत् ४ स त्वं नौ ग्रग्नेऽवुमो भैवोती नेदिष्ठो ग्रुस्या उषसो व्यूष्टौ। ग्रवं यद्भव नो वर्ष्णं रर्राणो वीहि मृळीकं सुहवौ न एधि ४ ग्रस्य श्रेष्ठां सुभगस्य संदृग् देवस्यं चित्रतेमा मर्त्येषु । शुचि घृतं न तुप्तमघ्रयायाः स्पार्हा देवस्य मुंहनैव धेनोः ६ त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जनिमान्यग्नेः। ग्रनन्ते ग्रन्तः परिवीत ग्रागा च्छ्चिः शक्रो ग्रर्यो रोरुचानः ७ स दूतो विश्वेद्भि वृष्टि सद्मा होता हिर्रिग्यरथो रंसुजिह्नः । रोहिदंश्वो वपुष्यो विभावा सदा रखः पितुमतीव संसत् ५ स चैतयुन्मनुषो युज्ञबेन्धुः प्र तं मुह्या रेशनयो नयन्ति । स चैत्यस्य दुर्यास् साधैन् देवो मर्तस्य सधनित्वमीप ६ स तू नौ ऋग्निर्मयतु प्रजान चच्छा रहं देवभक्तं यदस्य। धिया यद् विश्वे अमृता अकृरवन् द्यौष्पिता जीनता सत्यमुन्नन् १०

स जायत प्रथमः पुस्त्यांसु मुहो बुध्ने रजसो ऋस्य योनौ । ग्रुपार्दशीर्षा गुहमनो ग्रन्ता ऽऽयोर्युवानो वृष्भस्य नीळे ११ प्र शर्धं त्रार्त प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योनां वृष्भस्यं नीळे । स्पार्ही युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासीऽजनयन्त वृष्णे १२ त्र्यस्माकमत्रं <u>पितरौ मन्ष्य</u>ां त्र्यभि प्र सेंदुर्त्भृतमांशुषाणाः । ग्रश्मीवजाः सुदुघी वृवे ग्रुन्त रुदुस्रा ग्रीजन्नुषसौ हुवानाः ते मैर्मृजत ददृवांसो ग्रद्धिं तदेषामृन्ये ग्रभितो वि वीचन्। पृश्वयंन्त्रासो ग्रुभि कारमंर्चन् विदन्त ज्योतिश्चकृपन्तं धीभिः १४ ते गेव्यता मनेसा दृध्रमुब्धं गा येमानं परि षन्तमद्रिम् । दृळहं न<u>रो</u> वर्चसा दैञ्येन वृजं गोर्मन्तमुशिजो वि वेवुः १५ ते मेन्वत प्र<u>थ</u>मं नामे <u>धे</u>नो स्त्रिः <u>सप्त मातुः</u> परमार्गि विन्दन् । तज्जीनृतीरभ्येनूषत् वा ऋाविर्भुवदरुगीर्युशसा गोः १६ नेशत् तमो दुधितं रोचित द्यो रुद् देव्या उषसी भानुर्रत । त्रा सूर्यो बृहुतस्तिष्ठदर्जां ऋजु मतेषु वृजिना च पश्येन् १७ त्र्यादित् पृश्चा बुंबुधाना व्येख्य न्नादिद् रत्नं धारयन्त द्युर्भक्तम् । विश्वे विश्वांसु दुर्यासु देवा मित्रं धिये वरुण सत्यमस्तु १८ त्र्यच्छा वोचेय शुशुचानमुग्निं होतारं <u>विश्व</u>र्भर<u>सं</u> यजिष्ठम् । शुच्यूधौ त्रतृणुन्न गवा मन्धो न पूतं परिषिक्तमुंशोः १६ विश्वेषामदितिर्युज्ञियोनां विश्वेषामतिथिर्मानुषागाम् । अग्निर्देवानामवे आवृणानः स्मृळीको भवत् जातवेदाः २०

# (२) द्वितीयं सूक्तम् (१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावां देवो देवेष्वंरतिर्निधायि । होता यजिष्ठो मृह्रा शुचध्यै हुव्येरिप्नर्मनुष ईर्यध्यै १ इह त्वं सूनो सहसो नो ऋद्य जातो जाताँ उभयाँ ऋन्तरेग्ने । दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान् वृषेगः शुक्रांश्चे २ ऋत्यां वृधस्तू रोहिता घृतस्तूं ऋतस्यं मन्ये मनस्ता जिष्ठा । ऋन्तरीयसे ऋष्षा युंजानो युष्मांश्चं देवान् विश्व ऋ। च मर्तान् ३ <u> ऋर्यमणं</u> वरुणं <u>मित्रमेषा</u> मिन्द्राविष्णूं मुरुतो <u>ऋ</u>श्विनोत । स्वश्वी स्रग्ने सुरर्थः सुराधा एद् वह सुह्विषे जनीय ४ गोमाँ ऋग्नेऽविमाँ ऋश्वी युज्ञो नृवत्संखा सद्मिद्पप्रमृष्यः । इळावाँ एषो ग्रसुर प्रजावान् दीर्घो रियः पृथुबुधः सभावान् ४ यस्त इध्मं जभरेत् सिष्विदानो मूर्धानं वा तृतपेते त्वाया । भुवस्तस्य स्वतंवाँ पायुरीमे विश्वस्मात् सीमघायुत उरुष्य ६ यस्ते भरादिन्नियते चिदन्नं निशिषंन्मन्द्रमितिथिमुदीरंत्। ग्रा देव्युरिनधते दुरोणे तस्मिन् रियर्धुवो ग्रस्तु दास्वीन् ७ यस्त्वा दोषा य उषसि प्रशंसात् प्रियं वा त्वा कृणवीते हुविष्मान् । त्रश्<u>वो</u> न स्वे दम् त्रा हेम्यावान् तमंहैसः पीपरो दाश्वांसेम् ५ यस्तुभ्यमग्ने ऋमृतीय दाशद् दुवस्त्वे कृणवेते यतस्रुक्। न स राया शेशमानो वि योषु न्नेनुमंहुः परि वरदघायोः ६ यस्य त्वमीग्ने ऋध्वरं जुजीषो देवो मर्तस्य सुधितं ररीणः । प्रीतेदंसद्धोत्रा सा यंविष्ठा ऽसाम् यस्यं विधतो वृधासः १० चित्तिमचित्तिं चिनवृद् वि विद्वान् पृष्ठेवं वीता वृजिना च मर्तान् । राये चं नः स्वपत्यायं देव दितिं च रास्वादितिम्रुष्य ११ कविं शेशास्ः कवयोऽदेब्धा निधारयेन्तो दुर्यास्वायोः । त्रुतस्त्वं दृश्याँ त्रुग्न एतान् पुड्भिः पश्येरद्भताँ त्रुर्य एवैः १२ त्वमीग्ने वाघते सुप्रशीतिः सुतसीमाय विधते येविष्ठ । रतं भर शशमानायं घृष्वे पृथु श्चन्द्रमवसे चर्षागुपाः १३ ग्रधी हु यद् व्यमीग्ने त्वाया पुडि़भईस्तैभिश्चकृमा तुनूभिः। रथं न क्रन्तो ग्रपंसा भुरिजौ र्ज्यृतं येमुः सुर्ध्य त्राशुषाणाः १४ त्रुधा <u>मात्रुषसंः सप्त विप्रा</u> जायेमहि प्र<u>थ</u>मा वेधसो नृचफढ़न्। दिवस्पुत्रा म्रङ्गिरसो भवेमा ऽद्रिं रुजेम धनिनं शचन्तः १५ त्रुधा यथा नः पितरः परोसः प्रुतासौ ग्रग्न त्रुतमौशुषाणाः । श्चीदेयुन् दीधितिमुक्थशासः ज्ञामा भिन्दन्ती अरुगीरपे वन् १६ सुकर्माणः सुरुचौ देवयन्तो ऽयो न देवा जिनमा धर्मन्तः । शुचन्तौ ऋग्निं वेवृधन्त इन्द्री मूर्वं गर्व्य परिषदेन्तो अग्मन् १७ त्रुं। यूथेवं त्तुमर्ति पृश्वो त्रुंख्यद् <u>देवानां</u> य<u>ञ्जनि</u>मान्त्युंग्र । मर्तानां चिदुर्वशीरकृप्रन् वृधे चिद्यं उपरस्यायोः १८

ग्रर्कमं ते स्वपंसो ग्रभूम ऋतमंवस्त्रबुषसौ विभातीः । ग्रनूनमृग्निं पुंरुधा सुश्चन्द्रं देवस्य मर्मृजतश्चारु चर्चुः १६ एता ते ग्रग्न उचर्थानि वेधो ऽवीचाम क्वये ता जुषस्व । उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो मृहो रायः पुरुवार प्र यन्धि २०

# (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१) प्रथमर्चोऽग्नी रुद्रो वा (२-१६) द्वितीयादिपञ्चदशानाञ्चाग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या वो राजनिमध्वरस्यं रुद्रं होतरि सत्ययजं रोदस्योः । <u> अप्रिं पुरा तेनियबोरिचता द्धिरंगयरूपुमर्वसे कृणुध्वम् १</u> श्रुयं योनिश्चकृमा यं वयं ते जायेव पत्यं उशती सुवासाः । त्र्यवाचीनः परिवातो नि षीदेमा उ<sup>र</sup> ते स्वपाक प्रतीचीः २ त्र्याशृरावते त्रादृपिताय मन्मे नृचर्चसे सुमृळीकाये वेधः । देवार्य शस्तिमुमृतीय शंस ग्रावेव सोती मधुषुद् यमीळे ३ त्वं चिन्नः शम्यां ग्रग्ने ग्रस्या ऋतस्यं बोध्यृतचित् स्वाधीः । कदा ते उक्था संधमाद्योनि कदा भेवन्ति सरूया गृहे ते ४ कथा ह तद् वर्रुणाय त्वमीग्ने कथा दिवे गीईसे कन्ने ग्रागीः। कथा मित्रायं मीळहुषं पृथिव्ये ब्रवः कर्दर्यम्गे कर् भगाय ५ कद् धिष्पर्यास् वृधसानो त्र्रीग्ने कद् वार्ताय् प्रतिवसे शुभुंये। परिज्मने नासत्याय चे ब्रवः कर्दग्ने रुद्रायं नृघ्ने ६ कथा महे पृष्टिंभुराय पूष्णे कद् रुद्राय सुमेखाय हिवर्दे । कद् विष्णंव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदंग्ने शर्वे बृहुत्यै ७ कथा शर्धाय मुरुतीमृताय कथा सूरे बृहते पृच्छय्मीनः । प्रति ब्रुवोऽदितये तुराय साधा दिवो जातवेदश्चिकित्वान् ५ त्रमतेन त्रमतं निर्यतमीळ त्रम गो रामा सचा मध्मत् पुक्वमेग्ने। कृष्णा सती रुशता धासिनैषा जामेर्येग पर्यसा पीपाय ६ न् त्रमतेन हि ष्मां वृषभिश्चिदक्तः पुमाँ स्रिग्नः पर्यसा पृष्ठचेन । म्रस्पन्दमानो म्रचरद् वयोधा वृषां शक्रं <u>दुंदुहे</u> पृश्निरूधः १० त्रमृतेनाद्विं व्यसन् भिदन्तः समङ्गिरसौ नवन्त गोभिः। शनं नरः परि षदनुषासं माविः स्वरभवजाते ऋग्नौ ११

ऋतेने देवीरमृता अमृंका अर्णोभिरापो मध्मिद्धरग्ने।
वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्र सद्मित् स्रवितवे दधन्युः १२
मा कस्यं युन्नं सद्मिद्धुरो गा मा वेशस्यं प्रमिन्तो मापेः।
मा भ्रातुरग्ने अर्नृजोर्ऋ्णं वे मां सर्ल्युर्दन्नं रिपोर्भुजेम १३
रन्नां णो अग्ने तव रन्नेणेभी रारनाणः सुमख प्रीणानः।
प्रति ष्फुर वि रुज वीड्वंहीं जिह रन्नो मिह चिद् वावृधानम् १४
एभिर्भव सुमनां अग्ने ऋके रिमान् त्स्पृृश मन्मिभः शूर वाजान्।
उत ब्रह्मारयङ्गिरो जुषस्य सं ते शिस्तिर्देववाता जरेत १५
एता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यंग्ने निर्णया वर्चासि।
निवर्चना क्वये काल्या न्यशंसिषं मृतिभिर्विप्रं उक्थैः १६

# (४) चतुर्थं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । रत्नोहाग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

कृगुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामेवाँ इभैन। \_\_\_ तृष्वीमनु प्रसितिं दू<u>शा</u>नो ऽस्त<u>िसि</u> विध्ये <u>र</u>चस्तिपिष्ठैः १ \_ तर्व भ्रमासं स्राशया पेत् न्त्यनुं स्पृश धृष्ता शोशचानः । तपूष्यमे जुह्ना पर्तेद्वा नसंदितो वि सृज विष्वेगुल्काः २ प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो ऋस्या ऋदेब्धः । यो नौ दूरे ऋघशसो यो ऋन्त्यमे मार्किष्टे व्यथिरा देधर्षीत् ३ उद्में तिष्टु प्रत्या तेनुष्व न्यर्भमित्रीं स्रोषतात् तिग्महेते । यो नो त्ररातिं समिधान चक्रे नीचा तं धेच्यतुसं न शुष्केम् ४ ऊर्ध्वो भेव प्रति विध्याध्यसम दाविष्कृं गुष्व दैन्यान्यग्ने। त्र्यवं स्थिरा तेनुहि यातुजूनां <u>जामिमजांमिं</u> प्र मृंगी<u>हि</u> शत्रून् ५ स ते जानाति सुमृतिं येविष्ठु य ईवेते ब्रह्मेशे गातुमैरेत् । विश्वन्यस्मै सुदिनानि रायो द्युम्नान्यर्यो वि दुरी ऋभि द्यौत् ६ सेदेग्ने ग्रस्तु सुभर्गः सुदानु र्यस्त्वा नित्येन हुविषा य उक्थैः । पिप्रीषित स्व ग्रायुषि दुरोंगे विश्वेदस्मै सुदिना सासि<u>दि</u>ष्टिः ७ त्रर्चीम ते स<u>ुम</u>ितं घोष्यर्वाक् सं ते वावाता जरतामियं गीः । स्वश्वस्त्वा सुरथा मर्जयेमा ऽस्मे चत्राणि धारयेरनु द्यून् ५

इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन् दोषांवस्तर्दादिवांसमनु द्यून् । क्रीळेन्तस्त्वा सुमनेसः सपेमा ऽभि द्युमा तेस्थिवांसो जनानाम् ६ यस्त्वा स्वश्वः सुहिर्गयो ग्रंग उपयाति वसुमता रथेन । तस्य त्राता भविस् तस्य सखा यस्तं ग्रातिध्यमानुषण् जुजीषत् १० मृहो रुजामि बुन्धुता वचीभि स्तन्मां पितुर्गीतेमादिन्वयाय । त्वं नी ग्रस्य वचेसिश्चिकिद्धि होतेर्यविष्ठ सुक्रतो दर्मूनाः ११ ग्रस्वप्रजस्तरण्यः सुशेवा ग्रतेन्द्रासोऽवृका ग्रश्नेमिष्ठाः । ते पायवः सध्यच्चो निषद्या उप्ते तवं नः पान्त्वमूर १२ ये पायवो मामतेयं ते ग्रग्ने पश्चेन्तो ग्रन्धं दुरितादरेचन् । रग्न तान् त्सुकृतौ विश्ववेदा दिप्सन्त इद् रिपवो नाहं देभुः १३ त्वयां वयं संधन्यर्शस्त्वोता स्तव् प्रणीत्यश्याम् वाजान् । उभा शंसां सूदय सत्यताते उनुष्ठ्या कृंगुद्धहयाण् १४ ग्रया ते ग्रग्ने समिधां विधेम् प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । दह्यशसो रच्चसंः पाद्यर्शस्मान् द्रुहो निदो मित्रमहो ग्रवद्यात् १४ पञ्चमोऽध्यायः

व०१।२६

#### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वैश्वान् रार्य मीळहुषे सजोषाः कथा दशिमाग्नये बृहद् भाः । अन्नेन बृहता वृज्ञथेनो पं स्तभायदुपमिन्न रोधः १ मा निन्दत् य इमां मह्यं रातिं देवो ददौ मत्याय स्वधावनि । पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता वैश्वान् रो नृतेमो यह्नो अग्निः २ साम द्विबर्हा महि तिग्मभृष्टिः सहस्ररेता वृष्यस्तुविष्मान् । पदं न गोरपंगूळहं विविद्वा नृग्निर्मह्यं प्रेदुं वोचन्मनीषाम् ३ प्र ताँ अग्निग्नर्खं पत्तिग्मजेम्य स्तिपष्ठेन शोचिष्या यः सुराधाः । प्र ये मिनन्ति वर्रुणस्य धाम प्रिया मित्रस्य चेतेतो ध्रुवाणि ४ अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । पापासः सन्तो अनृता अस्त्रया इदं पदमजनता गभीरम् ४

इदं में ऋग्ने कियंते पावका ऽिमनते गुरुं भारं न मन्मे । \_ बृहद् देधाथ धृषुता गेभी॒रं युह्नं पृष्ठं प्रयेसा सप्तधांतु ६ \_ तमिन्<u>व</u>ेईव संमुना संमान मुभि क्रत्वां पुनुती धीतिरंश्याः । ससस्य चर्मन्रिध चारु पृश्ने रग्ने रुप स्रारुपितं जबीर ७ प्रवाच्यं वर्चसः किं में श्रस्य गुहां हितमुपं निशाग्वंदन्ति । यदुस्त्रियां गामपु वारिव वन् पाति प्रियं रुपो स्रग्रं पुदं वेः ५ इदमु त्यन्महि मुहामनीकं यदुस्त्रिया सर्चत पूर्व्यं गौः। त्र्रर्धं द्यु<u>ता</u>नः पित्रोः सचासा ऽमेनुत् गुह्यं चार् पृश्नेः । मातुष्पदे प्रमे स्रन्ति षद् गो र्वृष्णः शोचिषः प्रयंतस्य जिह्ना १० ऋृतं व<u>ींचे</u> नर्मसा पृच्छ्यम<u>ीन</u> स्तवाशसी जातवे<u>दो</u> य<u>दी</u>दम् । त्वमुस्य त्त्रेयसि यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविंगां यत् पृंथिव्याम् ११ किं नौ ग्रुस्य द्रवि<u>ग</u>ं कद्ध रतं वि नौ वोचो जातवेदश्चिकित्वान्। गुहाध्वीनः परमं यन्नी ऋस्य रेकुं पुदं न निदाना ऋगीन्म १२ का मुर्यादो वयुना कद्धे वाम मच्छो गमेम रघवो न वार्जम्। कदा नौ देवीरमृतस्य पताः सूरो वर्गेन ततनन्नुषासः १३ <u> ऋनिरेण</u> वर्चसा फुल्ग्वेन प्रतीत्येन कृधुनीतृपासेः । त्रधा ते त्री<u>ग्</u>रे कि<u>मि</u>हा वेद न्त्यनायुधा<u>स</u> त्रासेता सचन्ताम् १४ ग्रुस्य श्रिये संमिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दम् ग्रा रुरोच। रुशद् वसोनः सुदृशीकरूपः <u>चि</u>तिर्न <u>रा</u>या पु<u>र</u>ुवारौ स्रद्यौत् १५

# (६) षष्ठं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ऊर्ध्व ऊषु शौ ग्रध्वरस्य होता ग्रे तिष्ठं देवताता यजीयान्। त्वं हि विश्वंमभ्यस्य मन्म प्र वेधसंश्चित् तिरसि मनीषाम् १ ग्रम्ते होता न्यंसादि विद्ववं ग्रिम्नें होता व्यंसादि विद्ववं ग्रिम्नें विद्वेषु प्रचेताः। ऊर्ध्वं भानुं संवितेवांश्चे न्मेर्तेव धूमं स्तंभायदुप द्याम् २ यता सुंजूर्शी रातिनी घृताची प्रदित्विशिद् देवतांतिमुराशः। उदु स्वर्रुनेवृजा नाक्रः पृश्वो ग्रंनित्त सुधितः सुमेकः ३

स्तीर्णे बहिषि समिधाने स्रमा ऊर्ध्वो स्रध्वर्युर्जुज्षाणो स्रस्थात्। पर्युग्निः पेशपा न होता त्रिविष्ट्येति प्रदिव उरागः ४ परि त्मना मितद्वीरेति होता ग्रिर्मुन्द्रो मधुवचा ऋतावी। द्रवन्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा भुवना यदभ्रीट् ५ भुद्रा ते ग्रग्ने स्वनीक संदृग् घोरस्य सतो विषुगस्य चार्रः । न यत् ते शोचिस्तर्मसा वर्रन्त न ध्वस्मानस्तन्वीई रेप ग्रा धुंः ६ न यस्य सातुर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्टौ । म्रधा मित्रो न स्धितः पावकोई ऽग्निदीदाय मानुषीषु विज्ञ ७ द्विर्यं पञ्च जीजेनन् त्संवसीनाः स्वसीरो ग्रम्भिं मानुषीषु विन्तु । उषुर्बुधमथर्योई न दन्ते शक्रं स्वासं परशं न तिग्मम् ५ तव त्ये स्रीग्ने हुरितौ घृतस्त्रा रोहितास ऋज्वञ्चः स्वर्ञ्चः । ग्ररुषासो वृषेग त्राजुमुष्का ग्रा देवतातिमह्नन्त दुस्माः ६ ये हु त्ये ते सहमाना ऋयास स्त्वेषासी अग्ने अर्चयश्चरन्ति। श्येनासो न दुवसनासो ऋर्थं तुविष्वगसो मार्रतं न शर्धः १० ग्रकारि ब्रह्म समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थं यजीते व्यू धाः । होतरिमग्निं मनुषो नि षेदु र्नमस्यन्त उशिजः शंसीमायोः ११

### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१) प्रथमर्चो जगती (२-६) द्वितीयादिपञ्चानामनुष्टुप् (७-११) सप्तम्यादिपञ्चानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

स्र्यमिह प्रथमो धीयि धातृभि हींता यजिष्ठो स्रध्वरेष्वीडचः। यमप्रवानो भृगेवो विरुठ्च वीनेषु चित्रं विभ्ने विशेविशे १ स्रम्रे कदा ते स्रानुषग् भुवद् देवस्य चेतेनम्। स्रधा हि त्वी जगृभिरे मर्तासो विद्वीडचम् २ स्र्वावीनं विचेतसं पश्येन्तो द्यामिव स्तृभिः। विश्वेषामध्वराणां हस्कर्तारं दमेदमे ३ स्राशुं दूतं विवस्वतो विश्वा यश्चर्ष्णीर्भ। स्रा जिशुः केतुमायवो भृगेवाणं विशेविशे ४ तमीं होतारमानुषक चिकित्वांसं नि षेदिरे। रणवं पविकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धामिभः ५
तं शश्वंतीषु मातृषु वन् ग्रा वीतमश्रितम् ।
चित्रं सन्तं गृहो हितं सुवेदं कूचिद्धिनेम् ६
ससस्य यद् वियुता सिस्मिन्नूधे नृतस्य धामेन् रणयेन्त देवाः ।
मृहाँ ग्रुग्निनेमसा रातहेव्यो वेरध्वराय सद्मिदृतावो ७
वेरध्वरस्य दूत्योनि विद्वा नुभे ग्रन्ता रोदेसी संचिकित्वान् ।
दूत ईयसे प्रदिवं उराणो विदुष्टरो दिव ग्रारोधेनानि ६
कृष्णं तु एम् रुशतः पुरो भा श्रेरिष्णवर्श्चिवंपुषामिदेकेम् ।
यदप्रवीता दर्धते हु गर्भं सद्यश्रिजातो भवसीदुं दूतः ६
सद्यो जातस्य दर्दशानमोजो यदस्य वातो ग्रनुवाति शोचिः ।
वृणिक्तं तिग्मामेत्सेषुं जिह्नां स्थिरा चिदन्नं दयते वि जम्भैः १०
तृषु यदन्नं तृषुणां व्वन्नं तृषुं दूतं कृंगुते यह्नो ग्रुग्निः ।
वातस्य मेळिं सेचते निजूवं न्नाशं न वाजयते हिन्वे ग्रवां ११

[Rik Veda]

### (८) ग्रष्टमं सूक्तम् (१८८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । ग्रग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

दूतं वो विश्ववैदसं हञ्यवाहुममेर्त्यम् । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा १ स हि वेदा वस्पितिं मृहाँ ग्रारोधेनं दिवः । स देवाँ एह वैच्चति २ स वेद देव ग्रानमं देवाँ त्रृतायते दमें । दाति प्रियाणि चिद् वस् ३ स होता सेद्रे दूर्त्यं चिकित्वाँ ग्रान्तरीयते । विद्वाँ ग्रारोधेनं दिवः ४ ते स्याम् ये ग्राग्ये ददाशुईव्यदीतिभिः । य ई पुष्येन्त इन्धते ४ ते राया ते सुवीर्यैः ससवांसो वि शृरिवरे । ये ग्राग्या दिधिरे दुवेः ६ ग्रास्मे रायो दिवेदिवे सं चेरन्तु पुरुस्पृहेः । ग्रास्मे वाजीस ईरताम् ७ स विप्रश्चर्षणीनां शर्वसा मानुषाणाम् । ग्राति चिप्रेवे विध्यति ५

### (६) नवमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । ग्रम्रिर्देवता । गायत्री छन्दः

ग्रग्ने मृळ मृहाँ ग्रस् य ईमा देव्युं जनम् । इयेथे बृहिरासदेम् १

स मानुषीषु दूळभौ वि बु प्रावीरमेर्त्यः । दूतो विश्वेषां भुवत् २ स सद्य परि गीयते होतां मुन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता नि षीदति ३ उत ग्रा श्रिग्रिंध्वर उतो गृहपेतिर्दमे । उत ब्रह्मा नि षीदति ४ वेषि ह्यंध्वरीयता मुपवृक्ता जनानाम् । हुव्या च मानुषागाम् ४ वेषीद्रंस्य दूत्यंर् यस्य जुजीषो ग्रध्वरम् । हुव्यं मर्तस्य वोळहेवे ६ श्रस्माकं जोष्यध्वर मुस्माकं युज्ञमेङ्गिरः । श्रस्माकं शृगुधी हर्वम् ७ परि ते दूळभो रथो ऽस्माँ ग्रंश्नोतु विश्वतः । येन रत्नसि दाशुषः ५

### (१०) दशमं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव सृषिः । स्रिग्निर्देवता । (१-३) प्रथमतृचस्य पदपङ्किः (४, ६, ७) चतुर्थीषष्ठीसप्तमीनामृचां पदपङ्किरुष्णिग्वा (४) पञ्चम्या महापदपङ्किः (८) स्रष्टम्याश्चोष्णिक् छन्दांसि

ग्र<u>में तम्द्या ऽश्वं</u> न स्तोमैः क्रतुं न भुद्रं हिद्स्पृशीम् । ऋध्यामी त ग्रोहैः १ ग्रधा ह्यिमे क्रतीर्भद्रस्य दर्ज्ञस्य साधोः । रथीर्ऋतस्य बृहतो बुभूर्थ २ एभिनौं ऋकै भेवा नो ऋवांङ स्वर्श्ण ज्योतिः । ग्रमे विश्वेभिः सुमना ग्रनीकैः ३

श्राभिष्टें श्रद्य गीर्भिर्गृणन्तो ऽग्ने दाशैम । प्रते दिवो न स्तेनयन्ति शुष्माः ४ तव् स्वादिष्ठा ऽग्ने संदृष्टि रिदा चिदह्रं इदा चिद्क्तोः । श्रिये रुक्मो न रौचत उपाके ४

घृतं न पूतं तनूरिपाः शुचि हिरंगयम् । तत् ते रुक्मो न रौचत स्वधावः ६ कृतं चिद्धि ष्मा सनैमि द्वेषो ऽग्नं इनोषि मर्तात् । इत्था यर्जमानादृतावः ७ शिवा नेः सर्व्या सन्तुं भ्रात्रा ऽग्नं देवेषुं युष्मे । सा नो नाभिः सदेने सस्मिन्नूर्धन् ५

# द्वितीयोऽनुवाकः सू० ११<sup>—</sup>२१

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः। अग्निर्देवता। त्रिष्टुप् छन्दः भुद्रं ते अग्ने सहस्मिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य। रुशेद्देशे नक्तया चि दर्लिन्नतं दृश आ रूपे अन्नम् १

वि षाह्यग्ने गृ<u>ग</u>ते मे<u>नी</u>षां खं वेपेसा तुविजात स्तर्वानः । विश्वेभिर्यद् वावनः शुक्र देवे स्तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्मे २ त्वदंग्ने काव्या त्वन्मे<u>नी</u>षा स्त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि । त्वदंति द्रविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुष्टे मत्याय ३ त्वद् वाजी वाजंभरो विहाया ग्रभिष्टिकृजायते सत्यश्रुष्मः । त्वद् रियर्देवजूतो मयो भुस्त्वदाशुर्जूजुवाँ ग्रंग्ने ग्रवां ४ त्वामग्ने प्रथमं देव्यन्तो देवं मर्ता ग्रमृत मृन्द्रजिह्नम् । देष्टोयुतमा विवासन्ति धीभि दंमूनसं गृहपंतिममूरम् ५ ग्रारे ग्रस्मदमंतिमारे ग्रंहं ग्रारे विश्वां दुर्मृतिं यन्निपासि । दोषा श्विवः सहसः सूनो ग्रग्ने यं देव ग्रा चित् सर्चसे स्वस्ति ६

### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः यस्त्वामंग्न इनर्धते यतस्त्रुक् त्रिस्ते अर्ग्नं कृणवृत् सिस्मिन्नहंन् । स स द्युम्नेर्भ्यंस्तु प्रसन्धत् तव् क्रत्वां जातवेदश्चिकित्वान् १ इध्मं यस्ते ज्ञभरंच्छश्रमाणो महो श्रेग्ने अनीकमा संपूर्यन् । स ईधानः प्रति दोषामुषासं पुष्यंन् र्यि संचते घ्रन्नमित्रांन् २ अग्निरीशे बृहतः चित्रयंस्या ग्निर्वाजंस्य प्रमस्यं रायः । दर्धाति रत्नं विधते यविष्ठो व्यानुषङ्खत्यांय स्वधावान् ३ यद्यिद्धि ते पुरुष्त्रा यविष्ठाऽ चित्तिभिश्चकृमा कच्चिदागः । कृधी ष्वर्रमा अदितेरनागान् व्येनांसि शिश्रथो विष्वंगग्ने ४ महश्चिदम् एनसो ऋभीकं ऊर्वाद् देवानामृत मर्त्यांनाम् । मा ते सर्वायः सद्मद् रिषाम् यच्छा तोकाय तनयाय शं योः ४ यथा ह त्यद् वसवो गौर्यं चित् पृदि षिताममुञ्जता यजत्राः । एवो ष्वर्रस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आर्यः ६

# (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । स्रग्निर्लिङ्गोक्ता वा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रत्यग्निरुषसामग्रमरूयद् विभातीनां सुमर्ना रबुधेर्यम् ।

यातमिश्वना सुकृती दुरोण मृत् सूर्यो ज्योतिषा देव एति १ कुध्वी भानुं सिविता देवो ग्रेश्रेद् द्रप्सं दिविध्वद् गिविषो न सत्वी। ग्रनुं वृतं वर्रणो यन्ति मित्रो यत् सूर्यी दिव्यर्गोहयन्ति २ यं सीमकृरावन् तमसे विपृचे धुवर्षेमा ग्रन्वस्यन्तो ग्रर्थम्। तं सूर्यी हरितीः सप्त यहाः स्पश्चं विश्वस्य जगेतो वहन्ति ३ विहिष्ठेभिर्विहर्रन्यासि तन्तुं मवव्यय्वस्तितं देव वस्म। दिविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावर्षधुस्तमी ग्रप्स्वर्रन्तः ४ ग्रन्ती ग्रिनेबद्धः कथायं न्येङ्ङुन्तानोऽवं पद्यते न। कथी याति स्वध्या को देदर्श दिव स्कम्भः समृतः पाति नाकम् ४

# (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्लिङ्गोक्ता वा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रत्यग्निरुषसौ जातवेदा ग्ररूयंद् देवो रोचंमाना महोभिः। ग्रा नांसत्योरुगाया रथेने मं यज्ञमुपं नो यातमच्छं १ ऊर्ध्वं केतुं संविता देवो ग्रंश्चे ज्ञचोतिर्विश्वंस्मै भुवंनाय कृगवन्। ग्राप्रा द्यावापृथ्विवी ग्रुन्तरिन्नं वि सूर्यो रिश्मिभिश्चेकितानः २ ग्रावहंन्त्यरुणीर्ज्योतिषागां न्मही चित्रा रिश्मिभिश्चेकिताना। प्रबोधयंन्ती सुवितायं देव्युर्श्चा ईयते सुयुजा रथेन ३ ग्रा वां वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा ग्रश्चास उषसो व्युष्टौ। इमे हि वां मधुपयाय सोमा ग्रिस्मिन् युज्ञे वृषणा मादयेथाम् ४ ग्रन्नायतो ग्रनिबद्धः कथायं न्यंइङुत्तानोऽवं पद्यते न। कथां याति स्वधया को दंदर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकंम् ४

#### (१५) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-६)
प्रथमादिष्ट्चामग्निः (७-८) सप्तम्यष्टम्योः साहदेव्यः सोमकः (६-१०)
नवमीदशम्योश्चाश्विनौ देवताः । गायत्री छन्दः
अग्निर्होतां नो अध्वरे वाजी सन् परि गीयते । देवो देवेषु यृज्ञियः १
परि त्रिविष्टर्यध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । आ देवेषु प्रयो दर्धत् २

परि वार्जपितः किव रिग्निह्व्यान्यंक्रमीत्। दधद् रत्नीनि दाशुषै ३ ग्रयं यः सृञ्जयं पुरो दैववाते सिम्ध्यते। द्युमाँ ग्रीमित्रदम्भेनः ४ ग्रस्यं घा वीर ईवंतो ऽग्नेरीशीत मर्त्यः। तिग्मर्जम्भस्य मीळ्हुषः ४ तमर्वन्तं न स्निम्सि मेरुषं न दिवः शिश्रुम्। मुर्मृज्यन्ते दिवेदिवे ६ बोध्यन्मा हरिभ्यां कुमारः सिहदेव्यः। ग्रच्छा न हूत उदेरम् ७ उत त्या येजता हरी कुमारात् सिहदेव्यः। प्रयंता सद्य ग्रा देदे ५ एष वा देवावश्विना कुमारः सिहदेव्यः। दीर्घायुरस्तु सोमेकः ६ तं युवं देवावश्विना कुमारं स्नीहदेव्यम्। दीर्घायुषं कृणोतन १०

### (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या <u>स</u>त्यो यातु मुघवाँ त्रृजीषी द्रवेन्त्वस्य हरेय उपे नः । तस्मा इदन्धः सुष्मा सुदत्तं मिहाभिपित्वं करते गृगानः १ त्र्यवं स्य शूराध्वं<u>नो</u> ना<u>न</u>्ते ऽस्मिन् नौ <u>त्र</u>्यद्य सर्वने मुन्दध्यै। शंसीत्युक्थमुशनैव वेधा श्चिकितुषे ग्रसुर्याय मन्मे २ क्विर्न निगयं विदर्थानि साधन् वृषा यत् सेकं विविपानो ग्रचीत्। दिव इतथा जीजनत् सप्त कारू नह्ना चिच्चकुर्व्युना गृगन्तेः ३ स्वर्श्यद् वेदि सुदृशीकमुकै मिहु ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तीः । <u>यु</u>न्धा तमा<u>ंसि</u> दुधिता <u>विच</u>चे नृभ्यश्चकार नृतमो युभिष्टौ ४ व्व इन्द्रो अमितमृजी ष्युर्भे आ पेप्रौ रोदेसी महित्वा। त्रतिश्चिदस्य महिमा वि रे च्यभि यो विश्वा भुवना बुभूवे ४ विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरेच सर्विभिर्निकामैः। ग्रश्मनिं चिद् ये बिभिदुर्वचौभि र्वुजं गोमन्तमुशिजो वि वेवुः ६ त्रुपो वृत्रं विविवांसं परोहुन् प्रावित् ते वर्जं पृथिवी सर्चेताः । प्रार्गींसि समुद्रियौरयैनोः पतिर्भवञ्छवैसा शूर धृष्णो ७ श्रुपो यदर्द्रि पुरुहृत दर्द राविर्भुवत् सरमा पूर्व्यं ते। स नौ नेता वाजमा दे<u>र्</u>षि भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गृ<u>गा</u>नः ५ ग्रच्छा कविं नृमगो गा ग्रभिष्टो स्वर्षाता मघवृ नार्धमानम् । <u>ऊतिभिस्तिमिषणो द्युम्नहूंतौ</u> नि मायावानब्रह्मा दस्युंरर्त ६

त्रा देस्युघ्ना मनेसा याह्यस्तं भुवत् ते कुत्सः सरूये निकामः । स्वे योनो नि षेदतुं सर्रूपा वि वा चिकित्सदृतचिद्ध नारी १० यासि कुत्सैन सरर्थमवुस्यु स्तोदो वार्तस्य हर्योरीशनिः। ऋजा वाजं न गध्यं युर्यूषन् कविर्यदहुन् पार्याय भूषात् ११ क्त्सीय शुष्णीमुशुषुं नि बेहींः प्रिपत्वे ग्रहः क्येवं सहस्री। सद्यो दस्यून् प्र मृंगा कुत्स्येन् प्र सूर्श्शकं वृहताद्भीके १२ त्वं इंपप्रुं मृर्गयं शूशवांस मृजिश्वने वैदिथनार्यं रन्धीः । पुशाशत कृष्णा नि वेपः सहस्रा ऽत्कं न पुरी जरिमा वि देर्दः १३ सूरं उपाके तुन्वंरं दर्धानो वि यत् ते चेत्यमृतस्य वर्षः । मृगो न हुस्ती तर्विषीमुषागः सिंहो न भीम त्रायुधानि बिर्भत् १४ \_ इ<u>न्द्रं</u> कार्मा वसूयन्तो ग्रग<u>्म</u>न् त्स्वीर्मीळहे न सर्वने चकानाः । श्रवस्यर्वः शशमानासं उक्थे रोको न रगवा सुदृशीव पुष्टिः १५ तमिद् व इन्द्रं सुहर्व हुवेम् यस्ता चकार नर्या पुरूणि। यो मार्वते जरित्रे गध्ये चि नमु वाजं भरित स्पार्हरीधाः १६ तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कस्मिश्चिच्छूर मुहुके जनानाम्। घोरा यदंर्य समृतिर्भवा त्यधं स्मा नस्तन्वौ बोधि गोपाः १७ भुवौऽ<u>वि</u>ता वामदेवस्य धीनां भुवः सर्वावृको वार्जसातौ । त्वामन् प्रमेतिमा जेगन्मो रुशंसो जरित्रे विश्वर्धं स्याः १८ एभिर्नृभिरिन्द्र त्वायुभिष्ट्रा मघविद्धर्मघवन् विश्वे ग्राजौ । \_ द्यावो न द्युम्रैरभि सन्तौ स्रर्यः चपो मेदेम शरदेश पूर्वीः १६ एवेदिन्द्रीय वृषभाय वृष्णे ब्रह्मीकर्म भृगेवो न रथेम्। -नू चिद् यथो नः सुरूया वियोषुदसीन्न उग्रौऽविता तेनूपाः २० न् ष्टत ई<u>न्द्र</u> नू गृ<u>ंगा</u>न इषं ज<u>रि</u>त्रे न<u>ुद्यो</u>ई न पीपेः । त्रकौरि ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः २१

(१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१४, १६-२१) प्रथमादिचतुर्दशर्चां षोडश्यादिषरणाञ्च त्रिष्टुप् (१५) पञ्चदश्याश्चैकपदा विराट् छन्दसी [Rik Veda]

त्वं मुहाँ ईन्द्र तुभ्यं हु चा अनु चुत्रं मुहना मन्यत द्योः। त्वं वृत्रं शवंसा जघुन्वान् त्सृजः सिन्ध्र्रंहिना जग्रसानान् १ तर्व त्विषो जिनमन् रेजत् द्यौ रेजद् भूमिर्भियसा स्वस्य मन्योः। <u>ऋषायन्तं सुभ्वर्शः पर्वतास</u> स्रार्द्रन् धन्वनि सरयन्त स्रापंः २ भिनद् गिरिं शवसा वर्जमिष्णन्नविष्कृरवानः सहसान ग्रोजेः। वधीद् वृत्रं वज्जेग मन्दसानः सर न्नापो जर्वसा हुतवृष्णीः ३ सुवीरेस्ते जनिता मेन्यत द्यौ रिन्द्रेस्य कुर्ता स्वपंस्तमो भूत्। य ईं जजाने स्<u>व</u>र्यं सुव<u>ज</u> मनेपच्यु<u>तं</u> सदेसो न भूमे ४ य एक इञ्चचावयति प्र भूमा राजी कृष्टीनां पुरुहत इन्द्रेः। सत्यमैनमन् विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गृगतो मुघोनः ४ सत्रा सोर्मा ग्रभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदौसो बृहुतो मदिष्ठाः । सत्राभवो वस्पतिर्वस्नां दत्रे विश्वां ग्रधिथा इन्द्र कृष्टीः ६ त्वमर्घ प्रथमं जार्यमानो ऽमे विश्वी ग्रधिथा इन्द्र कृष्टीः । त्वं प्रति प्रवर्त ग्राशयानुमहिं वजे्ग मघवुन् वि वृशः ७ सत्राहरां दाधृषिं तुमुमिन्द्रं महामेपारं वृष्भं सुवर्जम् । हन्ता यो वृत्रं सर्नितोत वाजं दाता मुघानि मुघवा सुराधाः ५ त्र्ययं वृत्तश्चातयते समीची यं त्राजिषु मुघवा शृरव एकेः । त्र्ययं वार्जं भरति यं सनोत्या स्य प्रियासः सरूये स्याम ६ <u>अ</u>यं शृंग<u>वे</u> अध जयंत्रत घ्रात्वयम्त प्र कृंग्ते युधा गाः । यदा सत्यं कृंगुते मुन्युमिन्द्रो विश्वं दृळहं भेयत एजंदस्मात् १० समिन्द्रो गा ऋजयत् सं हिरंगया समेश्विया मुघवा यो हं पूर्वीः । एभिर्नुभिर्नृतेमो ग्रस्य शाकै रायो विभक्ता संभुरश्च वस्वः ११ \_ किर्यत् स्विदिन्द्रो ग्रध्यैति मातुः किर्यत् <u>पितुर्जनितुर्यो ज</u>जाने । यो ग्रस्य शुष्मं मुहुकैरियंर्ति वातो न जूतः स्तनयंद्भिरभैः १२ चियन्तं त्वमिचयन्तं कृशोती येर्ति रेश्ं मघवा समोहम्। विभुञ्जनुरशनिमाँ इव द्यौ रुत स्तोतार मुघवा वसौ धात् १३

म्रा कृष्ण ईं जुहु<u>रा</u>णो जिंघिति त्वचो बुध्ने रर्जसो <u>म्र</u>स्य योनौ १४ म्रसिक्न्यां यर्जमा<u>नो</u> न होता १५

गुञ्यन्त इन्द्रं सर्ज्याय विप्रां ग्रश्चायन्तो वृषेगं वाजर्यन्तः ।

त्र्ययं चक्रमिषणत् सूर्यस्य न्येतेशं रीरमत् ससृमाणम् ।

जनीयन्तो जिन्दामित्तेति मा च्यावयामोऽवृते न कोशीम् १६ त्राता नौ बोधि दर्दशान ग्रापि रिभिरूयाता मिर्जिता सोम्यानीम् । सखी पिता पितृतीमः पितृशां कर्तेमु लोकमुश्ते वियोधाः १७ सखीयतामिवता बौधि सखी गृशान ईन्द्र स्तुवृते वयौ धाः । व्ययं ह्या ते चकृमा सबाध ग्राभिः शमीभिर्मृहयन्त इन्द्र १८ स्तुत इन्द्रो मुघवा यद्धे वृत्रा भूरीशयेकौ ग्रप्रतीनि हन्ति । ग्रस्य प्रियो जरिता यस्य शर्म न्निकर्देवा वारयेन्ते न मर्ताः १६ एवा न इन्द्रो मुघवा विरूप्शी करेत् सत्या चेर्षशीधृदेनवां । त्वं राजौ जनुषां धेह्यस्मे ग्रधि श्रवो माहिनं यज्ञिरित्रे २० न ष्टुत ईन्द्र न गृशान इषं जिर्ते न ह्यो न पीपेः । ग्रकौरि ते हित्वो ब्रह्म नव्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः २१

### (१८) त्रष्टादशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१) प्रथमर्च इन्द्रः (२-३, ४, ५-१३) द्वितीयातृतीययोर्श्चतुर्थ्याः पूर्वार्धस्याष्टम्यादिषराणाञ्च गौतमो वामदेव ऋषी (४, ४-७) चतुर्थ्या उत्तरार्धस्य पञ्चम्यादितृचस्य चादितिर्ऋषिका । (१, ४, ४-७) प्रथमर्चश्चतुर्थ्या उत्तरार्धस्य पञ्चम्यादितृचस्य च वामदेवः (२-३, ४, ५-१३) द्वितीयातृतीययोश्चतुर्थ्याः पूर्वार्धस्याष्टम्यादिषराणाञ्चेन्द्रो देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

स्रयं पन्था स्रनुवित्तः पुराणो यतौ देवा उदर्जायन्त विश्वे। स्रतिश्चिदा जिनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः १ नाहमतो निर्या दुर्गहैतत् तिर्श्वती पार्श्वाच्चिगेमाणि। बहूनि मे स्रकृता कर्त्वानि युध्यै त्वेन सं त्वेन पृच्छे २ प्रायतीं मातरमन्वेचष्ट न नानुं गान्यनु नू गेमानि। त्वष्टुंगृहे स्रीपबृत् सोम्मिन्द्रः शतधन्यं चम्वोः सुतस्यं ३ किं स सृधंक कृणवृद् यं सहस्रं मासो जभारं शरदंश्च पूर्वीः। नहीं न्वस्य प्रतिमानमस्त्य न्तर्जातेषूत ये जिनत्वाः ४ स्रवद्यमिव मन्यमाना गृहोक रिन्द्रं माता वीर्येणा न्यृष्टम्। स्रथोदंस्थात् स्वयमत्कं वसान् स्रा रोदंसी स्रपृणाजायमानः ४ एता स्रर्षन्त्यललाभवेन्ती स्र्तावरीरिव संक्रोशेमानाः। एता वि पृंच्छ किमिदं भनिन्त कमापो स्रद्रिं परिधिं रुजन्ति ६

किर्मु ष्विदस्मै निविदी भन्नते न्द्रस्यावृद्यं दिधिषन्त स्रापः ।

ममैतान् पुत्रो महता वृधेने वृत्रं जेष्मन्वाँ स्रमृज् वि सिन्धून् ७

ममेन्नान् त्वी युवृतिः प्रास् ममेन्नन त्वी कृषवी जगारे ।

ममेन्निवापः शिश्रीवे ममृड्यु मेमेन्निविन्द्रः सहसोदितिष्ठत् ६

ममेन्नन्ते मषवन् व्यसो निविविध्वाँ स्रप् हर्नू ज्ञ्चाने ।

स्रधा निविद्ध उत्तरो बभूवा ज्ञिरो दासस्य सं इंपेणग्वधेने ६

गृष्टिः संसूव् स्थविरं तवागा मेनाधृष्यं वृष्यभं तुम्मिन्द्रम् ।

स्रयीळहं वृत्सं च्रथीय माता स्वयं गातुं तन्वे इच्छमीनम् १०

उत माता महिषमन्वेवेन दमी त्वी जहति पुत्र देवाः ।

स्रथीत्रवीद् वृत्रमिन्द्रौ हिन्ष्यन् त्सर्खे विष्णो वित्रं वि क्रमस्व ११

कस्ते मातरं विध्वामचक्र च्छ्युं कस्त्वामीजघांसन्नर्रन्तम् ।

कस्ते देवो स्रधि मार्डीक स्रीसीद् यत् प्राविणाः पितरं पादगृह्यं १२

स्रवित्र्यां शुने स्रान्त्राणि पेचे न देवेषुं विविदे मर्डितारम् ।

स्रपेश्यं जायाममहीयमाना मधी मे श्येनो मध्वा जीभार १३

षष्ठोऽध्यायः

व० १ ३०

(१६) एकोनविंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्वा त्वामिन्द्र विज्ञन्त्र विश्वे देवासेः सुहवास ऊमाः ।
महामुभे रोदंसी वृद्धमृष्वं निरेकिमिद् वृंग्गते वृत्रहत्ये १
स्रविस्जन्त जिव्वयो न देवा भुवंः समाळिन्द्र सत्ययोनिः ।
स्रहृन्नहिं पिरशयानमर्णः प्र वर्तनीरेरदो विश्वधेनाः २
स्रतृंप्गुवन्तं वियंतमबु ध्यमबुंध्यमानं सुषुपाग्गमिन्द्र ।
सप्त प्रति प्रवतं स्राशयान मिहं वजेग्र वि रिगा स्रप्वंन् ३
सन्तांदयच्छवंसा चामं बुधं वार्ग वातस्तविषीभिरिन्द्रेः ।
दृळहान्यौभ्नादुशमान स्रोजो ऽवाभिनत् क्कुभः पर्वतानाम् ४
स्रभि प्र दंदुर्जनयो न गर्भं रथां इव प्र यंयुः साकमद्रयः ।
स्रतर्पयो विसृतं उ्ब्ज ऊर्मीन् त्वं वृताँ स्रेरिगा इन्द्र सिन्धून् ४

त्वं महीम्विनं विश्वधेनां तुर्वीतेये वृय्याय चरेन्तीम् । अर्रमयो नम्सैजदर्गः सुत्र्णां अकृणोरिन्द्र सिन्धून् ६ प्राग्रुवो नभुन्वोर् न वक्वा ध्वस्ना अपिन्वद् युवृतीर्मृत्ज्ञाः । धन्वान्यजां अपृणक् तृषाणां अधोगिन्द्रः स्त्योर् दंस्प्रेपताः ७ पूर्वीरुषसः शरदेश्च गूर्ता वृत्रं जेष्चन्वां अस्जुद् वि सिन्धून् । परिष्ठिता अतृणद् बद्धधानाः सीरा इन्द्रः स्ववितवे पृथिव्या ६ वृम्रीभिः पुत्रमृगुवो अदानं निवेशनाद्धरिव आ जभर्थ । व्यश्नेधो अरुव्यदिहमाददानो निर्भूदुखिच्छत् समरन्त पर्व ६ प्रते पूर्वाण कर्रणानि विप्रा ऽऽिवद्धां अहि विदुषे कर्रासा । यथायथा वृष्ययानि स्वगूर्ता ऽपासि राजन् नर्याविवेषीः १० नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंणान इषं जित्त्रे नृद्धोर्च न पीपेः । अक्तिर ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११

# (२०) विंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा न इन्द्रौ दूरादा न म्रासा दिभिष्टिकृदवंसे यासदुग्रः। म्रोजिष्ठेभिर्नृपतिर्वर्जबाहुः संगे समत्सुं तुर्वर्णिः पृतन्यून् १ म्रा न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छा ऽर्वाचीनोऽवंसे राधंसे च। तिष्ठाति वजी मृघवा विर्पशी मं यज्ञमनुं नो वाजसातौ २ इमं यृज्ञं त्वम्स्माकंमिन्द्र पुरो दर्धत् सिन्ध्यस्मि क्रतुं नः। श्रृष्ठावे वजिन् त्सनये धनानां त्वयां वृयम्यं म्राजिं जयम ३ उश्जृ षु र्णः सुमना उपाके सोमस्य न सुष्ठ्रंतस्य स्वधावः। पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धंसा ममदः पृष्ठचेन ४ वि यो र्रप्श मृषिभिन्वेभि र्वृत्तो न पुक्वः सृर्यो न जेता। मर्यो न योषाम्भि मन्यमानो ऽच्छा विवविम पुरुहूतिमन्द्रम् ५ गिरिन यः स्वतंवाँ मृष्व इन्द्रः सनादेव सहसे जात उग्रः। म्रादेर्ता वज्रं स्थिविर् न भीम उद्नेव कोशं वसुना न्यृष्टम् ६ न यस्य वर्ता जनुषा न्वस्ति न राधंस म्रामरीता मृषस्य। उद्यावृष्ठाणस्तिविषीव उग्रा स्मध्यं दिद्ध पुरुहूत रायः ७

ईचें रायः चर्यस्य चर्षणीना मृत व्रजमंपवृतांसि गोनांम्।
शिचानुरः संमिथेषुं प्रहावान् वस्वों राशिमंभिनेतासि भूरिम् इ
कया तच्छृंगवे शच्या शचिष्ठो ययां कृणोति मृहु का चिदृष्वः।
पुरु दाशुषे विचेयिष्ठो ग्रंहो ऽथां दधाति द्रविणं जिर्त्रे ६
मा नौ मर्धीरा भेरा दुद्धि तन्नः प्र दाशुषे दातेवे भूरि यत् ते।
नव्ये देष्णे शस्ते ग्रस्मिन् ते उक्थे प्र ब्रवाम व्यमिन्द्र स्तुवन्तः १०
नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंगान इषं जिर्त्रे नृद्यो न पीपेः।
ग्रकौरि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः ११

### (२१) एकविंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या <u>या</u>त्विन्द्रोऽव<u>ंस</u> उपं न इह स्तुतः सं<u>ध</u>मादंस्तु शूरंः । वावधानस्तविषीर्यस्यं पूर्वी द्यौनं चत्रम्भिन्त पुष्यात् १ तस्येदिह स्तंवथ वृष्णयोनि तुविद्युम्नस्यं तुविराधंसो नृन्। यस्य क्रतुर्विद्थ्योई न समाट् साह्वान् तरुत्रो ऋभ्यस्ति कृष्टीः २ त्र्या <u>या</u>त्विन्द्रौ <u>दिव त्रा पृंधिव्या मृ</u> चू संमुद्रादुत वा पुरीषात् । स्वर्णरादवसे नो मुरुत्वीन् परावती वा सदैनादृतस्य ३ स्थरस्यं रायो बृहुतो य ईशे तम् ष्टवाम विदथेष्विन्द्रंम् । यो वायुना जर्यति गोर्मतीषु प्र धृष्णुया नर्यति वस्यो स्रच्छ ४ उपु यो नमो नमसि स्तभाय न्नियर्ति वार्च जनयुन् यर्जध्यै। त्राञ्जसानः प्रवारं उक्थे रेन्द्रं कृरावीत सदेनेषु होता ५ धिषा यदि धिषुरायन्तः सररायान् त्सदेन्तो अदिमोशिजस्य गोहे । त्रा दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नौ मुहान् त्संवरेगेषु विह्नः ६ सत्रा यदी भार्वरस्य वृष्णः सिषिक्ति शुष्मेः स्त्वते भरीय। गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद् धिये प्रायंसे मदीय ७ वि यद् वरांसि पर्वतस्य वृगवे पर्योभिर्जिन्वे ग्रपां जवांसि । विदद् गौरस्य गव्यस्य गोहु यदी वार्जीय सुध्योई वहन्ति ५ भुद्रा ते हस्ता सुर्कृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवृते राध इन्द्र । का ते निषंतिः किमु नो मंमित्सि किं नोर्दुंदु हर्षसे दात्वा उ ६

पुर्वा वस्<u>व</u> इन्द्रेः सत्यः समा इन्त्री वृत्रं वरिवः पूरवे कः । पुर्रुष्टुत क्रत्वो नः शग्धि <u>रा</u>यो भे<u>न्ती</u>य तेऽवंसो दैर्व्यस्य १० नू ष्टुत ईन्द्र नू गृं<u>शा</u>न इषं ज<u>रि</u>त्रे न<u>द्यो</u>ई न पीपेः । ग्रकौरि ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं धिया स्योम <u>र</u>थ्यः सदासाः ११ तृतीयोऽनुवाकः व० २२—३२

(२२) द्वाविंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यन्न इन्द्रौ जुजुषे य<u>च्च</u> व<u>ष्टि</u> तन्नौ मुहान् करित शष्म्या चित् । ब्रह्म स्तोमं मुघवा सोममुक्था यो ग्रश्मनि शर्वसा बिभ्रदेति १ वृषा वृषेन्धिं चत्रश्चिमस्य नुग्रो बाहुभ्यां नृतमः शचीवान् । श्रिये पर्रुष्णीमुषमाण ऊर्णां यस्याः पर्वाणि सुरूयाये विवये २ यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजैभिर्महद्भिश्च शुष्मैः । दर्धानो वर्जं बाह्रोरुशन्तं द्याममेन रेजयुत् प्र भूमे ३ विश्वा रोधांसि प्रवर्तश्च पूर्वी द्यौंर्मुष्वाजनिमन् रेजत् चाः । त्र्या <u>मातरा</u> भरति शष्म्या गो र्नृवत् परिज्मन् नोनुवन्त वार्ताः ४ ता तू ते इन्द्र महुतों मुहानि विश्वेष्वित् सर्वनेषु प्रवाच्या । यच्छूर धृष्णो धृषुता देधृष्वा नहिं वजे्रण शवसाविवेषीः ४ ता तू ते सत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र धेनवेः सिस्त्रते वृष्ण ऊर्धः । ग्रधी हु त्वद् वृषमणो भियानाः प्र सिन्धेवो जवसा चक्रमन्त ६ त्र्यत्राहं ते हरिवस्ता उं देवी रवौभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः । यत् सीमन् प्र मुचो बेद्धधाना दीर्घामन् प्रसितिं स्यन्दयध्यै ७ पिपीळे ग्रंशुर्मद्यो न सिन्धु रा त्वा शमी शशमानस्य शक्तिः। <u> ग्रुस्म</u>द्रचेक् शुशुचानस्य यम्या ग्राशुर्न रिश्मं तुव्योजेसं गोः ५ <u>अ</u>स्मे वर्षिष्ठा कृ<u>ण्हि</u> ज्येष्ठा नृम्णानि सुत्रा सहरे सहांसि । ग्रस्मभ्यं वृत्रा सुहर्नानि रन्धि जिह वर्धर्वुनुषो मर्त्यस्य ६ <u> ग्रुस्माकमित् स् शृंशुहि</u> त्विमिन्<u>द्रा</u> ऽस्मभ्यं चित्राँ उपं माहि वार्जान् । ग्रुस्मभ्यं विश्वा इष्णः पुरेधी रस्माकं सु मेघवन् बोधि गोदाः १०

नू ष्टुत ई<u>न्द्र</u> नू गृ<u>ंगा</u>न इर्ष जि<u>रित्रे नुद्यो</u>ई न पीपेः । ग्रकीरि ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः ११

#### (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-७, ११) प्रथमादिसप्तर्चामेकादश्याश्चेन्द्रः (५-१०) ऋष्टम्यादितृचस्येन्द्र ऋतं वा देवता । त्रिष्टप् छन्दः

कथा महामेव्धत् कस्य होत् र्युज्ञं ज्षाणो स्रभि सोमुमूर्धः । पिबीनुशानो ज्षमांगो ग्रन्धौ ववृत्त ग्रुष्वः शचते धनीय १ को ग्रस्य वीरः संधमादमाप समनिंश सुमितभिः को ग्रस्य। कर्दस्य चित्रं चिकिते करूती वृधे भ्वच्छशमानस्य यज्यौः २ कथा शृंगोति हूयमनिमन्द्रः कथा शृगवन्नवसामस्य वेद । का ग्रस्य पूर्वीरुपेमातयो ह कथैनेमाहुः पपुरि जिर्ने ३ कथा सबार्धः शशमानो ग्रस्य नशद्भि द्रविंगं दीध्यनिः । देवो भ्वन्नवैदा म ऋतानां नमौ जगृभ्वाँ ऋभि यजुजौषत् ४ कथा कदस्या उषसो व्यूष्टौ देवो मर्तस्य सरव्यं जुंजोष। कथा कर्दस्य सरूयं सर्विभ्यो ये ग्रेस्मिन् कार्म सुयुर्ज ततस्त्रे ४ किमादमेत्रं सुरूयं सर्विभ्यः कुदा नु ते भ्रात्रं प्र ब्रेवाम । श्रिये सुदृशो वपुरस्य सर्गाः स्वर्श्ण चित्रतमिष् ग्रा गोः ६ द्रुहुं जिघासन् ध्वरसंमिनन्द्रां तेतिके तिग्मा तुजसे ग्रनीका। ऋृणा चिद् यत्रे ऋण्या ने उुग्रो दूरे ऋज्ञाता उषसौ बबाधे ७ त्रुतस्य हि शरुधः सन्ति पूर्वी र्जुतस्य धीतिवृजिनानि हन्ति । त्रमृतस्य श्लोको बधिरा तेतर्द् कर्णा बुधानः शचमनि स्रायोः ५ त्रमृतस्यं दृळहा धरुणांनि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वर्षुषे वर्षेषि । ऋतेने <u>दीर्घिमिषणन्त</u> पृत्ते ऋतेन् गार्व ऋतमा विवेशः ६ त्रुतं यैमान त्रुतमिद् वेनोत्यृ तस्य शुष्मेस्तुरया उ गुव्युः । त्रातार्य पृथ्वी बहुले गंभीरे त्रातार्य धेनू परमे दुहाते १० नू ष्टत इन्द्र नू गृंगान इषं जिरत्रे नुद्योई न पीपेः। त्रकौरि ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः ११

### (२४) चतुर्विशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६, ११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च त्रिष्टुप् (१०) दशम्याश्चानुष्टुप् छन्दसी का सृष्टितः शर्वसः सूनुमिन्द्री मर्वाचीनं रार्धस ग्रा वैवर्तत् । दुदिहिं वीरो गृंगते वसूनि स गोपितिर्निष्विधां नो जनासः १ स वृत्रहत्ये हव्यः स ईडचः स सुष्टेत इन्द्रेः सत्यरीधाः । स यामुन्ना मुघवा मर्त्याय ब्रह्मरयते सुष्वेये वरिवो धात् २ तमिन्नरो वि ह्वंयन्ते समीके रिरिक्वांसंस्तन्वः कृरवत त्राम्। मिथो यत् त्यागमुभयसो ग्रग्मन् नरस्तोकस्य तनयस्य सातौ ३ क्रुत्यन्ति चितयो योगं उग्रा ऽऽशुषाणासौ मिथो त्रर्णसातौ । सं यद् विशोऽवैवृत्रन्त युध्मा म्रादिन्नेमे इन्द्रयन्ते म्रभीकै ४ त्र्यादिद्ध नेमं इन्द्रियं येजन्त त्र्यादित् पुक्तिः पुरोळाशं रिरिच्यात् । म्रादित् सोमो वि पेपृच्यादस्ंष्वी नादिजुंजोष वृषभं यर्जध्यै ४ कृगोत्यस्मै वरिवो य इत्थे न्द्रीय सोमेमुशते सुनोति । य इन्द्रीय सुनवृत् सोमीमुद्य पचीत् पुक्तीरुत भूजाति धानाः । प्रति मनायोर्चथानि हर्यन् तस्मिन् दधद् वृषेगं श्ष्मिमन्द्रेः ७ यदा समर्यं व्यचेदृघावा दीर्घं यदाजिम्भ्यरूयेदुर्यः । म्रचिक्रद्द् वृषेगां पत्रचन्छा दुरोण म्रा निशितं सोमुसुद्धिः ५ भूयंसा वस्त्रमंचरत् कनीयो ऽविक्रीतो ग्रकानिषुं पुनुर्यन् । स भूर्यसा कर्नीयो नारिरेचीद् दीना दन्ता वि दुहिन्ति प्र वाराम् ६ क इमं दुशभिर्ममे न्द्रं क्रीगाति धेनुभिः। यदा वृत्राणि जङ्क्षेन दथैनं मे पुनर्ददत् १० नू ष्टत इन्द्र नू गृंगान इषं जरित्रे नद्योई न पीपेः। त्रकारि ते हरि<u>वो</u> ब<u>्रह</u>्य नर्व्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११

(२५) पञ्चिवंशं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

को ऋद्य नर्यो देवकाम उशिचन्द्रस्य सुरूयं जुजोष।

को वो महेऽवंसे पार्याय सिमें छे ग्रुपो सुतसीम ईहे १ को नीनाम वर्चसा सोम्याय मनायुर्वा भवित वस्ते उसाः । क इन्द्रेस्य युज्यं कः सिखत्वं को भ्रात्रं विष्टि क्वये क ऊती २ को देवानामवी ग्रुद्धा वृणीते क ग्रादित्याँ ग्रदितिं ज्योतिरिहे । कस्याधिनाविन्द्री ग्रुप्ताः सुतस्यां उशोः पिबन्ति मनसाविवेनम् ३ तस्मा ग्रुप्तिभारितः शर्म यंस ज्योक् पेश्यात् सूर्यमुद्धरेन्तम् । य इन्द्रीय सुनवामेत्याह् नरे नर्याय् नृतेमाय नृणाम् ४ न तं जिनन्ति बहवो न दभा उर्वस्मा ग्रदितिः शर्म यंसत् । प्रियः सुकृत् प्रिय इन्द्रे मनायः प्रियः सीप्रावीः प्रियो ग्रेस्य सोमी ४ सुप्राव्यः प्राश्वाकेष वीरः सुष्वेः पत्तिं कृणुते केव्लेन्द्रेः । नासुष्वेरापिने सखा न जामि दृष्प्राव्योऽवहन्तेदवाचः ६ न रेवता प्राना सुरुवितः हन्ति नग्नं वि सुष्वये प्रक्तये केवेलो भूत् ७ इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तो ऽविसतास इन्द्रम् । इन्द्रं चियन्ते उत युध्यमाना इन्द्रं नरी वाज्यन्तौ हवन्ते ६

### (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३) प्रथमादितृचस्य गौतमो वामदेव इन्द्रो वा (४-७) चतुर्थ्यादिचतसृगाञ्च गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्येन्द्र स्रात्मा वा (४-७) चतुर्थ्यादिचतसृगाञ्च श्येनो देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ऋहं मनुरभवं सूर्यश्चा ऽहं क्चीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः।
ऋहं कुत्समार्जुनेयं न्यृं अऽहं क्विरुशना पश्येता मा १
ऋहं भूमिमददामार्याया ऽहं वृष्टिं दाशुषे मत्याय।
ऋहम्पो ऋ्रीनयं वावशाना मर्म देवासो ऋनु केर्तमायन् २
ऋहं पुरी मन्दसानो व्यैरं नवं साकं नेवृतीः शम्बरस्य।
शात्तमं वेश्यं सर्वताता दिवौदासमितिथिग्वं यदावंम् ३
प्र सु ष विभ्यो मरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्यं ऋाशुपत्वा।
ऋचक्रया यत् स्वध्यां सुपूर्णो हृव्यं भरन्मनेव देवजुष्टम् ४
भूरद् यदि विरतो वेविजानः पृथोरुशा मनौजवा ऋसर्जि।
तूर्यं ययो मधुना सोम्येनो त अवौ विविदे श्येनो ऋत्रं ४

ऋजीपी श्येनो दर्दमानो ख्रंशुं पेरावर्तः शकुनो मृन्द्रं मर्दम् । सोमं भरद् दादृहाणो देवार्वान् दिवो ऋमुष्मादुत्तरादादार्य ६ ऋादार्य श्येनो स्रभरत् सोमं सहस्रं सवाँ ऋयुर्तं च साकम् । अत्रा पुरेधिरजहादराती मंदे सोमस्य मूरा ऋमूरः ७

#### (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्यां श्येनः (४) पञ्चम्याश्च श्येन इन्द्रो वा देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्यां त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च शक्वरी छन्दसी

गर्भे नु सन्नन्वेषामवेद महं देवानां जिनमानि विश्वी।
शतं मा पुर श्रायंसीरर च न्नधं श्येनो जिवसा निरंदीयम् १
न घा स मामप जोषं जभारा अभीमास त्वर्चसा वीर्येण।
ईमा पुरेधिर जहादरीती रुत वार्तां श्रतर च्छूश्वानः २
श्रव यच्छ्येनो श्रस्वंनीदध द्यो वि यद् यदि वार्त कुहः पुरेधिम्।
सृजद् यदंस्मा श्रवं ह चिपज्ञचां कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन् ३
श्रृजिप्य ईमिन्द्रांवतो न भुज्युं श्येनो जभार बृहतो श्रिध ष्णोः।
श्रुन्तः पतत् पतुत्रयंस्य पुर्णे मध्यामंनि प्रसितस्य तद् वेः ४
श्रिधं श्रेतं कुलशं गोभिरक्त मीपिप्यानं मुघवां शुक्रमन्धः।
श्रिध्वर्युभिः प्रयंतं मध्वो श्रृग्र मिन्द्रो मदाय प्रति धत् पिबध्यै शूरो मदाय प्रति धत् पिबध्यै ४

#### (२८) ग्रष्टाविंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्र इन्द्रासोमौ वा देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वा युजा तव तत् सोम स्रात्य इन्द्री ग्रापो मनेवे सस्त्रतेस्कः । ग्रह्नहिमरिणात् सप्त सिन्धू नपीवृणोदिपिहितेव खानि १ त्वा युजा नि खिद्तत् सूर्यस्ये न्द्रश्चक्रं सहंसा सद्य ईन्दो । ग्रिध ष्णुनां बृह्ता वर्तमानं महो हुहो ग्रपं विश्वायुं धायि २ ग्रह्मिन्द्रो ग्रदंहद्मिरिन्दो पुरा दस्यून् मध्यंदिनाद्भीके । दुर्गे दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहस्रा शर्वा नि बेहीत् ३

विश्वेस्मात् सीमधमाँ ईन्द्र दस्यून् विशो दासीरकृणोरप्रशस्ताः। ग्रबिधेथाममृंगतं नि शत्रू नविन्देथामपैचितिं वर्धत्रैः ४ एवा सत्यं मेघवाना युवं त दिन्द्रेश्च सोमोर्वमश्चयं गोः। ग्रादेर्तृतमिपिहितान्यश्नो रिरिचथुः ज्ञार्श्वत् ततृदाना ४

# (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा नेः स्तुत उप वार्जेभिरूती इन्ह्रं याहि हरिभिर्मन्दसानः।
तिरश्चिद्यः सर्वना पुरूरयो ङ्क्षेभिर्गृणानः सत्यरोधाः १
म्रा हि ष्मा याति नर्यश्चिकित्वान् हूयमीनः सोतृभिरुपं युज्ञम्।
स्वश्चो यो ग्रभीर्ह्मन्यमानः सुष्वारोभिर्मदेति सं हे वीरैः २
श्रावयेदेस्य कर्णा वाज्यध्यै जुष्टामनु प्र दिशं मन्दयध्यै।
उद्घावृषार्णो राधंसे तुर्विष्मान् करेन्न इन्ह्रंः सुतीर्थार्भयं च ३
म्रच्छा यो गन्ता नाधंमानमूती इत्था विष्टुं हर्वमानं गृणन्तम्।
उप त्मिन दर्धानो धुर्यार्थ्रेशून् त्सहस्राणि श्वतानि वज्ञबाहः ४
त्वोत्तीसो मघविन्नन्द्र विप्रा वृयं ते स्याम सूरयो गृणन्तः।
भेजानासौ बृहिद्वितस्य राय ग्रीकाय्येस्य दावने पुरुद्धोः प्र

# (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-८, १२-२४) प्रथमाद्यष्टर्चां द्वादश्यादित्रयोदशानाञ्चेन्द्रः (६-११) नवम्यादितृचस्य चेन्द्रोषसौ देवते । (१-७, ६-२३) प्रथमादिसप्तर्चां नवम्यादिपञ्चदशानाञ्च गायत्री (८, २४)

# **ग्र**ष्टमीचतुर्विंश्योश्चानुष्टुप् छन्दसी

निकिरिन्द्र त्वदुत्तेरो न ज्यायाँ ग्रस्ति वृत्रहन् । निकिरेवा यथा त्वम् १ स्त्रा ते ग्रनुं कृष्टयो विश्वां चक्रेवं वावृतुः । स्त्रा महाँ ग्रसि श्रुतः १ विश्वं चनेद्ना त्वां देवासं इन्द्र युयुधः । यदहा नक्तमातिरः ३ यत्रोत बीधितेभ्यं श्रुकं कुत्सीय युध्यते । मुषाय ईन्द्र सूर्यम् ४ यत्रं देवाँ त्रृंघायतो विश्वाँ ग्रयुंध्य एक इत् । त्विमिन्द्र वृनूरँहिन् ४ यत्रोत मत्याय क मिरेणा इन्द्र सूर्यम् । प्रावः शचीभिरेतंशम् ६

किमादुतासि वृत्रहुन् मर्घवन् मन्युमत्तमः । स्रत्राहु दानुमातिरः ७ एतद् घेदुत वीर्यर्भमन्द्री चकर्थ पौस्यम् । स्त्रियं यद् दुर्हणायुवं वधीर्दुहितरं दिवः **८** 

दिवश्चिद् घा दुहितरं मुहान् महीयमानाम् । उषासीमन्द्र सं इंपेणक् ६ त्रपोषा त्रनंसः सरत् संइंपेष्टादहं <u>बि</u>भ्युषी । नि यत् सी शिशनथद् वृषां १० एतर्दस्या ग्रनेः शये सुसैइंपष्टं विपाश्या । ससारे सीं परावर्तः ११ \_ उत सिन्धुं विबाल्यं वितस्थानामधि चिमे । परि ष्ठा इन्द्र माययो १२ उत शुष्णीस्य धृष्णुया प्र मृन्नो ऋभि वेदेनम् । पुरो यदेस्य सं इंपुणक १३ उत दासं कौलितुरं बृंहुतः पर्वतादधि । ग्रवीहन्निन्द्र शम्बेरम् १४ उत दासस्य वर्चिनेः सहस्रांणि शतावंधीः । ऋधि पर्न प्रधींरिव १५ उत त्यं पुत्रमुग्रुवः परावृक्तं शतक्रेतुः । उक्थेष्विन्द्र ग्राभेजत् १६ <u>उ</u>त त्या तुर्वशायदू ग्रस्<u>तातारा</u> शचीपतिः । इन्द्रौ <u>विद्वा</u>ँ ग्रीपारयत् १७ उत त्या सद्य ग्रार्या सरयोरिन्द्र पारतः । ग्रर्गाचित्ररेथावधीः १८ त्रमु द्वा ज<u>िह</u>िता नेयो ऽन्धं श्रोगं चे वृत्रहन्। न तत् ते सुम्नमष्टेवे १६ <u>श</u>तमेश<u>्म</u>न्मयीनां पुरामिन<u>्द्रो</u> व्यस्यित् । दिवौदासाय <u>दा</u>शुषे २० त्र्यस्वीपयद् दुभीते<u>ये सहस्र</u>ी <u>त्रिंशतं</u> हथैः । दासानामिन्द्री माययी २१ स घेदुतासि वृत्रहन् त्समान ईन्द्र गोपितः । यस्ता विश्वनि चिच्युषे २२ <u>उ</u>त नूनं यदिन्द्रियं के<u>रिष्या ईन्द्र</u> पौंस्येम् । <u>अ</u>द्या निकृष्टदा मिनत् २३ कर्रूळती २४

#### (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-२, ४-१५) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादिद्वादशानाञ्च गायत्री (३) तृतीयायाश्च पादनिचृच्छन्दसी

कर्या नश्चित्र ग्रा भेव दूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता १ कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धंसः । दृळहा चिदारुजे वस् २ ग्रुभी षु ग्रः सखीना मिवता जीरतृगाम् । शतं भेवास्यूतिभिः ३ ग्रुभी न ग्रा वेवृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वतः । नियुद्धिश्चर्षगीनाम् ४ प्रवता हि क्रतूना मा हो पुदेव गच्छंसि । ग्रुभी च सूर्ये सची ४

सं यत् तं इन्द्र मृन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । श्रध त्वे श्रध सूर्ये ६ उत स्मा हि त्वामाहुरि न्मघवानं शचीपते । दातार्मिवदीधयुम् ७ उत स्मा सद्य इत् परि शशमानायं सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वस् ५ नहि ष्मा ते शतं चन राधो वरेन्त श्रामुरेः । न च्योतानि करिष्यतः ६ श्रस्मा श्रवन्तु ते शत मस्मान् त्सहस्र्रमूतयः । श्रस्मान् विश्वां श्रिभष्टयः १० श्रस्मा इहा वृंशीष्व सख्यायं स्वस्तये । मृहो राये दिवित्मते ११ श्रस्मा श्रविह्नि विश्वहे न्द्रं राया परीशसा । श्रस्मान् विश्वांभिरूतिभिः १२ श्रस्मभ्यं ताँ श्रपां वृधि वृजाँ श्रस्तैव गोमतः । नवांभिरिन्द्रोतिभिः १३ श्रस्माकं धृष्णुया रथो द्युमाँ इन्द्रानंपच्युतः । गृव्युरश्वयुरीयते १४ श्रस्माकंमृत्तमं कृंधि श्रवौ देवेषुं सूर्य । विष्टुंद्यामिवोपरि १४

### (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-२२) प्रथमादिद्वाविंशत्यृचामिन्द्रः (२३-२४) त्रयोविंशीचतुर्विंश्योश्चेन्द्रस्याश्चौ देवताः । गायत्री छन्दः

म्रा तू नं इन्द्र वृत्रह च्रस्माकंमुर्धमा गेहि। मुहान् मुहीभिक्तिभिः १
भृमिश्चिद् घास् तूर्तुज् रा चित्र चित्रिग्णिष्वा। चित्रं कृंगोष्यूतये २
द्रभ्रेभिश्चच्छशीयांसं हंस् वार्धन्तमोजेसा। सिर्विभियें त्वे सर्चा ३
वयमिन्द्र त्वे सर्चा वयं त्वाभि नौनुमः। म्रस्माँग्रेस्माँ इदुदेव ४
स निश्चित्राभिरिद्रवो उनवद्याभिकृतिभिः। म्रन्धिशृष्टाभिरा गेहि ४
भूयामो षु त्वावेतः सर्वाय इन्द्र गोमेतः। युजो वार्जाय घृष्वये ६
त्वं होक ईशिष् इन्द्र वार्जस्य गोमेतः। स नौ यन्धि मुहीमिषेम् ७
न त्वा वरन्ते म्रन्यथा यद् दित्सिस स्तुतो मुघम्। स्तोतृभ्यं इन्द्र गिर्वणः ६
म्र ते वोचाम वीर्याः उनूषत् प्र दावने। इन्द्र वार्जाय घृष्वये ६
प्र ते वोचाम वीर्याः या मन्दसान म्रारुजः। पुरो दासीर्भीत्यं १०
ता ते गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पौस्या। सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ११
म्रवीवृधन्त गोतेमा इन्द्र त्वे स्तोमेवाहसः। ऐषु धा वीरवृद् यशः १२
यञ्चिद्ध शर्श्वतामसी न्द्र सार्धारणस्त्वम्। तं त्वां व्यं हेवामहे १३
म्रवीचीनो वसो भवा उस्मे सु मृत्स्वान्धंसः। सोमानामिन्द्र सोमपाः १४
म्रस्माकं त्वा मतीना मा स्तोमं इन्द्र यच्छतु। म्रवांगा वर्तया हरी १४

पुरोळाशं च नो घसों जोषयां गिरिश्च नः । वधूयुरिव योषंणाम् १६
सहस्रं व्यतीनां युक्तानामिन्द्रंमीमहे । श्वतं सोर्मस्य खार्यः १७
सहस्रां ते श्वता व्यं गवामा च्यावयामिस । श्रस्मत्रा राधं एत ते १८
दशं ते कलशानां हिरंगयानामधीमिह । भूरिदा श्रीस वृत्रहन् १६
भूरिदा भूरि देहि नो मा दभ्रं भूर्या भेर । भूरि घेदिन्द्र दित्सिस २०
भूरिदा द्यसि श्रुतः पुंरुत्रा शूर वृत्रहन् । ग्रा नो भजस्व राधिस २१
प्र ते बुभू विचचण शंसामि गोषणो नपात् । माभ्यां गा ग्रनुं शिश्रथः २२
कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे श्रीभिके । बुभू यामेषु शोभेते २३
ग्रारं म उस्त्रयाम्णे ऽर्मनुस्त्रयाम्णे । बुभू यामेष्वस्त्रधां २४

व० १<sup>--</sup>२७ ३३<sup>--</sup>४४ चतुर्थोऽनुवाकः

### (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । त्रमृभवो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र ऋभुभ्यों दूतिमेव वाचेमिष्य उपस्तिरे श्वेतेरीं धेनुमीळे।
ये वातंजूतास्तरिणिभिरेवैः पिर द्यां सद्यों ऋपसों बभूवः १
यदारमक्रं तृभवेः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणां दंसनिभः।
ग्रादिद् देवानामुपं सुरूयमायन् धीरांसः पुष्टिमेवहन् मृनायै २
पुनुर्ये चक्रः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना।
ते वाजो विभ्वां ऋभुरिन्द्रवन्तो मध्यंपरसो नोऽवन्तु युज्ञम् ३
यत् संवत्सं मृभवो गामरं चन् यत् संवत्सं मृभवो मा ग्रापंशन्।
यत् संवत्सम् भर्न् भासो ग्रस्या स्ताभिः शमीभिरमृत्व्वमाशः ४
ज्येष्ठ ग्राह चमुसा द्वा करेति कनीयान् त्रीन् कृणवामेत्याह।
कनिष्ठ ग्राह चतुरंस्करेति त्वष्टं ग्रुभवस्तत् पंनयद् वचो वः ४
सत्य मूचुर्नरं एवा हि चक्रु रन् स्वधामृभवौ जग्मुरेताम्।
विभाजमानांश्चम्सां ग्रहेवा ऽवेन्त् त्वष्टां चतुरी दृश्चान् ६
द्वादंश द्वन् यदगौह्यस्या ऽऽित्थ्ये रणंत्रुभवेः ससन्तेः।
सुचेत्रांकृरवन्ननेयन्त सिन्धून् धन्वातिष्ठन्नोषधीर्निम्नमापः ७

रथं ये चक्रः सुवृतं नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुर्वं विश्वरूपाम् ।
त ग्रा तेचन्त्वृभवी रियं नः स्ववंसः स्वपंसः सुहस्ताः ५
ग्रपो ह्येषामजुषन्त देवा ग्रभि क्रत्वा मनसा दीध्यानाः ।
वाजी देवानामभवत् सुकर्मे न्द्रस्य त्रृभुचा वर्रणस्य विभ्वां ६
ये हरी मेधयोक्था मर्दन्त इन्द्राय चक्रः सुयुजा ये ग्रश्वां ।
ते रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे धत्त त्रृभवः चेम्यन्तो न मित्रम् १०
इदाह्रः पीतिमृत वो मर्दं धु र्न त्रृते श्रान्तस्यं सुख्यायं देवाः ।
ते नूनमुस्मे त्रृभवो वसूनि तृतीये ग्रस्मिन् त्सर्वने दधात ११

### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । त्रृभवो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रमुर्विभ्वा वाज इन्द्री नो स्रच्छे मं यज्ञं रत्नधेयोपे यात। इदा हि वौ धिषणा देव्यहा मधीत् पीतिं सं मदी ग्रग्मता वः १ \_ <u>विदा</u>नासो जन्मेनो वाजरता <u>उ</u>त ऋतुभिर्ऋभवो मादयध्वम् । सं वो मदा ग्रग्मत सं पुरेधिः सुवीरीमुस्मे रियमेरेयध्वम् २ ग्रयं वौ युज्ञ त्रृंभवोऽका<u>रि</u> यमा मेनुष्वत् प्रुदिवौ द<u>धि</u>ध्वे । प्र वोऽच्छा जुजुषाणासौ ग्रस्थु रभूत विश्वे ग्रियोत वाजाः ३ त्रभूद वो विधते रे<u>ब</u>धेय मिदा नेरो दाश्<u>षे</u> मर्त्याय। पिबत वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीयं सर्वनं मदीय ४ त्र्या वाजा <u>या</u>तोपं न त्रमभुद्धा मुहो र्ने<u>रो</u> द्रविंगसो गृ<u>गा</u>नाः । ग्रा वेः पीतयौऽभिपित्वे ग्रह्मी मिमा ग्रस्ते नवस्वे इव ग्मन् ४ त्र्या नेपातः शवसो यातुनोपे मं युज्ञं नर्मसा हूयमीनाः । सुजोषसः सूरयो यस्य च स्थ मध्वः पात रबुधा इन्द्रवन्तः ६ सजोषां इन्द्र वर्रुगेन सोमं सुजोषाः पाहि गिर्वणो मुरुद्धिः । त्र्यग्रेपाभित्र्मृतुपाभिः सजोषा ग्रास्पत्नीभी रत्नधाभिः सजोषाः ७ सजोषंस ऋादित्यैर्मादयध्वं सजोषंस ऋभवः पर्वतिभिः। सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोषसः सिन्ध्मी रब्धेभिः ५ ये ऋश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तेतु ज्र्भभवो ये ऋश्वी। ये ग्रंसेत्रा य त्राध्योदंसी ये विभ्वो नरेः स्वपत्यानि चुकुः ६

ये गोर्मन्तं वार्जवन्तं सुवीरं रियं धत्थ वसुमन्तं पुरु बुम् । ते स्रिग्रेपा सृभवो मन्दसाना स्रस्मे धत् ये च रातिं गृणन्ति १० नाप्पिप्त न वौऽतीतृषामा ऽनिःशस्ता सृभवो युज्ञे स्रस्मिन् । समिन्द्रे<u>ण</u> मदे<u>थ</u> सं मुरुद्धिः सं राजभी रबुधेयाय देवाः ११

(३४) पञ्चित्रंशं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । त्रृभवो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इहोपं यात शवसो नपातः सौधंन्वना ऋभवो मापं भूत। \_ श्रुस्मिन् हि वुः सर्वने रत्नुधेयुं गमुन्त्विन्द्रमनुं वो मदांसः १ त्रागिनृभूणामिह रेत्वधेयमभूत् सोमेस्य सुषुतस्य पीतिः । सुकृत्यया यत् स्वेपस्यया चुँ एकं विचक्र चेमुसं चेतुर्धा २ \_\_\_ व्यकृशोत चमुसं चेतुर्धा स<u>खे</u> वि शि्चोत्येब्रवीत । त्र्यथैत वाजा <u>त्र</u>मृतस्य पन्थां गुगां देवानांमृभवः स्हस्ताः ३ किंमर्यः स्विच्चम्स एष ग्रांस् यं काव्येन चत्रौ विचक्र। ग्रथी सुनुध्वं सर्वनुं मदीय पात त्रृभवो मधुनः सोम्यस्य ४ शच्यकिर्त पितरा युवीना शच्यकिर्त चमुसं देवपानेम्। शच्या हरी धर्नुतरावतष्टे न्द्रवाहीवृभवो वाजरताः ५ यो वेः सुनोत्यभिपित्वे ग्रह्मं तीव्रं वाजासः सर्वनं मदीय। तस्मै रियम्भवः सर्ववीर मा तैन्नत वृषणो मन्दसानाः ६ प्रातः सुतमीपबो हर्यश्व माध्यीदनुं सर्वनुं केवीलं ते। समृभुभिः पिबस्व रत्नुधेभिः सर्खींयाँ ईन्द्र चकृषे सुंकृत्या ७ ये देवासो ग्रभवता सुकृत्या श्येना इवेदधि दिवि निषेद । ते रतं धात शवसो नपातः सौधन्वना ग्रभवतामृतासः ५ यत् तृतीयुं सर्वनं रबुधेयु मकृंगुध्वं स्वपस्या सुंहस्ताः । तदृभवः परिषिक्तं व एतत् सं मदेभिरिन्द्रियेभिः पिबध्वम् ६

(३६) षिट्त्रंशं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-८) प्रथमाद्यष्टचीं जगती (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी <u>अनुश्वो जातो अनभीश्र्कथ्यो</u>ई रथस्त्रिचकः परि वर्तते रर्जः । मुहत् तद् वौ देव्यस्य प्रवाचेनं द्यामृभवः पृथिवीं यञ्च पुष्येथ १ र<u>थं</u> ये <u>च</u>क्रुः सुवृतं सुचेत्सो ऽविह्नरन्तं मर्नसस्प<u>रि</u> ध्यया । तद् वौ वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो ऋभवन्महित्वनम्। जिबी यत् सन्तां पितरां सनाजुरा पुनुर्युवाना चरथाय तत्त्रंथ ३ एकं वि चेक्र चमुसं चतुर्वयं निश्चर्मणो गामरिशीत धीतिभिः। ग्रथा देवेष्वमृतत्वमानश श्रुष्टी वाजा त्रमभवस्तद् व उक्थ्यम् ४ त्र्मृभुतो रियः प्रथमश्रवस्तम् वाजेश्रुतास्ो यमजीजनुन् नर्रः । विभ्वतृष्टो विदर्थेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽवंथा स विचेर्षणिः ५ स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्यया स शूरो ग्रस्ता पृतनासु दुष्टर्रः । स रायस्पोषुं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वां ऋभवो यमाविषः ६ श्रेष्ठं वः पेशो ग्राधं धायि दर्शतं स्तोमौ वाजा त्रमृभव्सतं जुंजुष्टन । धीरासो हि ष्ठा क्वयौ विपृश्चित स्तान् व एना ब्रह्मणा वैदयामसि ७ ययमुस्मभ्यं धिषर्णाभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना । \_ द्युमन्तं वा<u>जं</u> वृषेशुष्मम<u>ुत</u>्तम मा नौ रयिमृभवस्त<u>ज्</u>ञता वर्यः ५ \_ इह प्रजा<u>मि</u>ह रियं रर्राणा इह श्रवौ वीरर्वत् तत्तता नः । येन वयं चितयेमात्यन्यान् तं वार्जं चित्रम्भवो ददा नः ६

### (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-५) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । त्रृभवो देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचां त्रिष्टुप् (४-५) पञ्चम्यादिचतसृगाञ्चानुष्टुप् छन्दसी उपं नो वाजा ग्रध्वरमृंभुद्धा देवां यात पृथिभिर्देवयानैः । यथां यृज्ञं मनुषो विद्ववार्श्वसु दिधिध्वे रंगवाः सुदिनेष्वह्नाम् १ ते वो हृदे मनसे सन्तु यृज्ञा जुष्टांसो ग्रुद्ध घृतनिर्णिजो गुः । प्र वेः सुतासो हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दर्ज्ञाय हर्षयन्त पीताः २ त्र्युद्धायं देवहितं यथां वः स्तोमो वाजा त्रृभुज्ञगो द्दे वेः । जुह्ने मनुष्वदुपरासु विद्यु युष्मे सर्चा बृहद्दिवेषु सोमम् ३ पीवोत्रश्वाः शुच्द्रंथा हि भूता ऽयंःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः ।

इन्द्रेस्य सूनो शवसो न<u>पा</u>तो ऽनुं वश्चेत्यग्रियं मदीय ४ त्रुभुमृंभुच्चणो रियं वाजे वाजिन्तम् युजेम् । इन्द्रंस्वन्तं हवामहे सदासातमम्श्विनम् ४ सेदृंभवो यमवंथ यूयिमन्द्रश्च मर्त्यम् । स धीभिरंस्तु सिनता मेधसीता सो ग्रवंता ६ वि नौ वाजा त्रृभुच्चणः पृथिश्चितन् यष्टेवे । ग्रुस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा ग्राशास्तरीषणि ७ तं नौ वाजा त्रृभुच्चण इन्द्र नासंत्या रियम् । समश्चं चर्षणिभ्य ग्रा पुरु शंस्त मुघत्तये ८

### (३८) अष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१) प्रथमर्ची द्यावापृथिव्यौ (२-१०) द्वितीयादिनवानाञ्च दिधका देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुभ्यंस्त्रसदंस्युर्नितोशे। चेत्रासां देदथुरुर्वरासां घुनं दस्युंभ्यो ऋभिभूतिमुग्रम् १ उत वाजिनं पुरुनिष्णध्वानं दिधकाम् ददथुर्विश्वकृष्टिम् । ऋ जिप्यं श्येनं प्रुषितप्सुमाशं चकृत्यम्यों नृपतिं न शूरम् २ यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूरुर्मदेति हर्षमागः । पुड़िभर्ग्ध्यन्तं मेधयुं न शूरं रथतुरं वार्तमिव ध्रजन्तम् ३ यः स्मिरुन्धानो गध्यी समत्सु सर्नुत्रश्चरित गोषु गच्छीन् । म्राविर्माजीको विदर्था निचिक्येत् तिरो म्रीरतिं पर्यापे म्रायोः ४ उत स्मैनं वस्त्रमिं न तायु मन् क्रोशन्ति चितयो भरेषु । नीचार्यमानं जस्रिं न श्येनं श्रवशाच्छी पशमची यूथम् ५ उत स्मासु प्रथमः सीरिष्यन् नि वैवेति श्रेरिभी रथीनाम् । स्रजं कृरवानो जन्यो न शुभ्वा रेगुं रेरिहत् किरगं ददुश्वान् ६ उत स्य वाजी सहीरिर्भृतावा शुश्रूषमागस्तन्वी समुर्ये। त्रं यतीषु तुरयेन्नजिप्यो ऽधि भ्रुवोः किरते रेगुमृञ्जन् ७ उत स्मस्य तन्यतोरिव द्यो ऋषायतो स्रभियुजी भयन्ते। यदा सहस्रम्भि षीमयोधीद् दुर्वतुंः स्मा भवति भीम ऋऋन् ५ उत स्मस्य पनयन्ति जना जूतिं कृष्टिप्रो ऋभिभूतिमाशोः ।

उतैनेमाहः सिम्थे वियन्तः परो दिधिका ग्रेसरत् सहस्रैः ६ ग्रा दिधिकाः शर्वसा पन्ने कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्तितान । सहस्रसाः शतसा वाज्यवा पृणक्तु मध्वा सिममा वर्चासि १०

### (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । दिधक्रा देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्यां त्रिष्टुप् (६) षष्ठचाश्चानुष्टुप् छन्दसी आशुं दिधिक्रां तमु नु ष्टेवाम दिवस्पृथिव्या उत चेकिराम । उच्छन्तीर्मामुषसंः सूदय न्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन् १ मृहश्चेर्कम्यर्वतः क्रतुप्रा दिधिक्राव्याः पुरुवारस्य वृष्याः । यं पूरुभ्यो दीदिवांसां नाग्निं द्दर्थुर्मित्रावरुणा तत्तुरिम् २ यो अश्वस्य दिधक्राव्यो अकारीत् सिमद्धे अग्ना उषसो व्युष्टो । अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वर्रुणेना सजोषाः ३ दिधक्राव्या इष कुर्जो महो य दमन्मिह मुरुतां नाम भृद्रम् । स्वस्तये वर्रुणे इंमृत्रमृग्निं हवामह इन्द्रं वर्ज्ञबाहुम् ४ इन्द्रं मित्रवुभये वि ह्वयन्त उदीराणा युज्ञमुपप्रयन्तः । दिधक्रामु सूर्दनं मत्याय द्दर्थुर्मित्रावरुणा नो अश्वम् ५ दिधक्राव्या अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुर्भि नो मुखां करत् प्र ण आर्यूषि तारिषत् ६

#### (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋगां दिधकाः (४) पञ्चम्याश्च सूर्यो देवते । (१) प्रथमर्चस्त्रिष्टुप् (२-४) द्वितीयादिचतसृगाञ्च जगती छन्दसी

द्धिक्राञ्ण इदु नु चेर्किराम् विश्वा इन्मामुषसंः सूदयन्तु । ग्रुपाम्ग्रेरुषसः सूर्यस्य बृहस्पतैराङ्गिरसस्यं जिष्णोः १ सत्वां भिरषो गेविषो दुवन्यसः च्छ्चफढूंवस्यादिष उषसंस्तुरग्यसत् । सत्यो द्रवो द्रेवरः पंतङ्ग्रो देधिक्रावेषमूर्जं स्वर्जनत् २ उत स्मास्य द्रवंतस्तुरग्यतः पृणं न वेरनुं वाति प्रगृधिनैः । श्येनस्येव ध्रजेतो ग्रङ्कसं परि दिधक्राव्णैः सहोर्जा तरित्रतः ३ उत स्य वाजी चिप्णिं तुरिंगयित ग्रीवार्या बद्धो श्रीपिक्व श्रासिन । कर्तुं दिधका श्रनुं संतवीत्वत् पथामङ्कांस्यन्वापनीफणत् ४ हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिच्चस द्धोतां वेदिषदितिथिर्दुरोणसत् । नृषद् वर्रसदृतसद् व्योमस दब्जा गोजा श्रृतजा श्रीद्वजा श्रृतम् ४

(४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्<u>द्रा</u> को वां वरुणा सुम्रमापु स्तोमो हुविष्माँ <u>स्र</u>मृ<u>तो</u> न होतां। यो वां हृदि क्रतुंमां श्रुस्मदुक्तः पुस्पर्शदिन्द्रावरुशा नर्मस्वान् १ इन्द्री हु यो वर्रुणा चुक्र त्रापी देवौ मर्तः सुरूयाय प्रयस्वान् । स हैन्ति वृत्रा सेमिथेषु शत्रू नवौभिर्वा मुहद्धिः स प्रशृंगवे २ इन्द्री हु रत्नें वर्रुणा धेष्ट्रे तथा नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता । यदी सरवीया सुख्याय सोमैः स्तेभिः स्प्रयसी मादयैते ३ इन्द्री युवं वेरुणा दिद्युमेरिम न्नोजिष्ठमुग्रा नि वेधिष्टुं वर्ज्जम् । यो नौ दुरेवौ वृकतिर्द्भीति स्तस्मिन् मिमाथाम्भिभूत्योजः ४ इन्द्री युवं वेरुणा भूतमुस्या धियः प्रेतारी वृष्भेवे धेनोः । सा ने दुहीयुद् यवसेव गुत्वी सहस्रधारा पर्यसा मुही गौः ४ तोके हिते तेनय उर्वरीसु सूरो दृशीके वृषेण्श्च पौंस्यै। इन्द्रां नो स्रत्र वर्रुणा स्यातामवीभिर्दस्मा परितकस्यायाम् ६ युवामिद्धचर्वसे पूर्व्याय परि प्रभूती गुविर्षः स्वापी । \_ वृ<u>र्</u>शीमहे <u>स</u>र्व्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा <u>पि</u>तरैव <u>शं</u>भू ७ ना वां धियोऽवसे वाज्यन्ती <u>रा</u>जिं न जेग्मुर्युव्यूः सुदान् । श्रिये न गाव उप सोमेमस्थु रिन्द्रं गिरो वर्रणं मे मनीषाः ५ इमा इन्<u>द्रं</u> वर्र्गां मे मनीषा ग्रग्<u>मन</u>ूपु द्रविंग<u>मि</u>च्छमीनाः । \_ उपेमस्थुर्जोष्टारं इव् वस्वौ रघ्वीरिव् श्रवंसो भिर्म्नमार्गाः ६ त्रश्चर्यस्य तमना रथ्यस्य पुष्टे नित्यस्य <u>रा</u>यः पत्तयः स्याम । ता चेक्राणा कुतिभिर्नव्यसीभि रस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम् १० त्र्या नौ बृहन्ता बृ<u>ह</u>तीभि<u>रू</u>ती इन्द्रं <u>या</u>तं वर<u>्ण</u> वाजसातौ । यद् दिद्यवः पृतेनास् प्रक्रीळान् तस्ये वां स्याम सनितारं ग्राजेः ११

# (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य पौरुकुत्स्यस्त्रसदस्युर्त्मृषिः । (१-६) प्रथमादिषड्डचामात्मा (७-१०) सप्तम्यादिचतसृणाञ्चेन्द्रावरुणौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

ममे द्विता राष्ट्रं चित्रयस्य विश्वायोविश्वे ग्रमृता यथा नः । क्रतुं सचन्ते वर्रगस्य देवा राजामि कृष्टेरिपमस्य व्वेः १ त्रुहं राजा वर्रुणो मह्यं ता न्यंसुर्याणि प्रथमा धारयन्त । कर्तुं सचन्ते वरुंगस्य देवा राजीमि कृष्टेरुपमस्य ववेः २ <u> ऋहिमन्द्रो</u> वर्<u>रुग</u>स्ते म<u>हित्वो र्वा गंभ</u>ीरे रजसी सुमेके । त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान् त्समैरयं रोदसी धारयं च ३ <u> ग्रुहम</u>्पो ग्रीपन्वमुज्ञमांगा धारयं दिवं सदेन त्रातस्ये। ऋतेन पुत्रो ऋदितेर्ऋता<u>वो</u>त त्रिधात् प्रथयुद् वि भूमे ४ मां नरः स्वश्वा वाजयन्तो मां वृताः समर्रणे हवन्ते । कृणोम्याजिं मघवाहिमन्द्र इयेर्मि रेगुमभिभूत्योजाः ४ \_ ग्रहं ता विश्वां चकरं निकर्मा दैव्यं सहौ वरते ग्रप्रतीतम्। यन्मा सोमासो मुमदुन्यदुक्थो भे भेयेते रजसी ऋपारे ६ विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्रवीषि वर्रुणाय वेधः । त्वं वृत्राणि शृणिवषे जघुन्वान् त्वं वृतां ग्रीरिणा इन्द्र सिन्धून् ७ ग्रुस्माकमत्रं पितरस्त ग्रांसन् त्सप्त त्राषयो दौर्गृहे बुध्यमनि । त ग्रायंजन्त त्रुसदेस्युमस्या इन्द्रं न वृत्रुतुरमर्धदेवम् ५ पुरुकुत्सनि हि वामदशि द्धव्येभिरिन्द्रावरुणा नमीभिः। त्र्रथा राजीनं <u>त्र</u>सदेस्युमस्या वृ<u>त्र</u>हर्णं ददथुरर्धदेवम् ६ राया व्यं संस्वांसी मदेम हुव्येन देवा यवसेन गार्वः । तां धेनुमिन्द्रावरुणा युवं नौ विश्वाहां धत्तमनेपस्फुरन्तीम् १०

(४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य सौहोत्रौ पुरुमीळ्हाजमीळ्हावृषी । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

क उ श्रवत् कतुमो युज्ञियानां वन्दारु देवः केतुमो जुषाते।

कस्येमां देवीम्मृतेषु प्रेष्ठां हृदि श्रेषाम सुष्टुतिं सुंहृव्याम् १ को मृंळाति कत्म ग्रागमिष्ठो देवानामु कत्मः शंभविष्ठः । रथं कमाहुर्द्रवदेश्वमाशुं यं सूर्यस्य दुहितावृंगीत २ मृचू हि ष्मा गच्छंथ ईवंतो द्यू निन्द्रो न शक्तिं परितक्स्यायाम् । दिव ग्राजाता दिव्या सुपूर्णा कया शचीनां भवशः शचिष्ठा ३ का वां भूदुपमातिः कयां न ग्राश्विना गमथो हूयमाना । को वां महश्चित् त्यजसो ग्रुभीकं उरुष्यतं माध्वी दस्ता न ऊती ४ उरु वां रथः परि नचित द्या मा यत् समुद्राद्भि वर्तते वाम् । मध्वां माध्वी मधुं वां प्रुषायन् यत् सीं वां पृचों भुरजन्त पुक्वाः ४ सिन्धुई वां रसयां सिञ्चदश्वांन् घृणा वयोऽरुषासः परि गमन् । तदू षु वांमिज्रं चेति यानं येन पती भवंथः सूर्यायाः ६ इहेह यद् वां समना पंपृचे सेयम्समे सुमृतिवांजरता । उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्रितः कामों नासत्या युव्दिक् ७

# 

तं वां रथं व्यम्द्या ह्विम पृथुज्ञयंमिश्वना संगेतिं गोः ।
यः सूर्यां वहित वन्धुरायु गिर्वोहसं पुरुतमं वसूयुम् १
युवं श्रियंमिश्वना देवता तां दिवो नपाता वनथः शर्चीभिः ।
युवोर्वपुरिभ पृत्तः सचन्ते वहिन्त यत् केकुहासो रथे वाम् २
को वाम्द्या करते रातहेव्य ऊतये वा सुत्रपेयाय वार्केः ।
त्रमृतस्य वा वृनुषे पूर्व्याय नमो येमानो ग्रेश्विना ववर्तत् ३
हिर्गययेन पुरुभू रथेने मं युज्ञं नासत्योपं यातम् ।
पिर्बाध इन्मधुनः सोम्यस्य दर्धथो रहं विध्ते जनीय ४
त्रा नो यातं दिवो त्रच्छा पृथिव्या हिर्गययेन सुवृता रथेन ।
मा वामन्ये नि यमन् देव्यन्तः सं यद् द्दे नाभिः पूर्व्या वाम् ५
नू नो रियं पुरुवीरं बृहन्तं दस्ता मिर्माथामुभयेष्वरमे ।
नरो यद् वामश्विना स्तोम्मावन् त्स्रधस्तुतिमाजमीळहासो ग्रग्मन् ६

इहेह यद् वां सम्ना पंपृच्चे सेयम्स्मे सुमितिवांजरता। उरुष्यतं जरितारं युवं हे श्रितः कामो नासत्या युव्दिक् ७

### (४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-६) प्रथमादिषड्टचां जगती (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथः परिज्मा दिवो ऋस्य सानिव । \_ उद् वा पृज्ञासो मधुमन्त ईरते रथा ग्रश्वास उषसो व्यृष्टिषु । <u>त्र्रपोर्ण्वन्तस्तम्</u> ग्रा परीवृतं स्वर्श्णं शक्रं तुन्वन्त ग्रा रजेः २ मर्ध्वः पिबतं मधुपेभिरासभि रृत प्रियं मधुने युञ्जाथां रर्थम् । त्रा वर्तिनं मध्ना जिन्वथस्पथो दृति वहे<u>थे</u> मधुमन्तमश्विना ३ हुंसासो ये वां मधुमन्तो ऋसिधो हिर्रएयपर्णा उहुवे उषुर्बुधः । उद्युतौ मन्दिनौ मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मद्यः सर्वनानि गच्छथः ४ स्वध्वरासो मधुमन्तो स्रग्नयं उस्त्रा जेरन्ते प्रति वस्तौरश्विना । यन्निक्तहं स्तरतरिणविंच चर्णः सोमं सुषाव मधुमन्तमद्रिभिः ४ त्राकेनिपासो त्रहंभिर्दविध्वतः स्वर्र्ग शक्रं तुन्वन्त त्रा रर्जः । सूरिश्चदश्चीन् युयुजान ईयते विश्वां त्रमुं स्वधया चेतथस्पथः ६ प्र वामवोचमश्विना धियुंधा रथः स्वश्वी ग्रजरो यो ग्रस्ति । येन सद्यः परि रजांसि याथो ह्विष्मन्तं तुरिणं भोजमच्छे ७ पञ्चमोऽनुवाकः

<sup>1ञ्चमाऽनुवाकः</sup> सू० ४६<sup>−</sup>४८

#### (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । (१) प्रथमर्ची वायुः (२-७) द्वितीयादिषरणाञ्चेन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्दः स्रुग्रं इंपबा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु । त्वं हि पूर्वृपा स्रुसि १ शतेनां नो स्रुभिष्टिभिर्नियुत्वाँ इन्द्रेसारिथः । वायो सुतस्य तृम्पतम् २ स्रा वां सहस्रुं हर्यय इन्द्रेवायू स्रुभि प्रयः । वहंन्तु सोमेपीतये ३ रथं हिर्रणयवन्धुरमिन्द्रेवायू स्वध्वरम् । स्रा हि स्थाथौ दिविस्पृष्टीम् ४

रथैन पृथुपार्जसा <u>दाश्वांस</u>मुपे गच्छतम् । इन्द्रवायू इहा गंतम् ४ इन्द्रवायू <u>अ</u>यं सुतस्तं <u>देवेभिः स</u>जोषंसा । पिबंतं <u>दाशुषो गृहे ६</u> इह <u>प्र</u>यार्गमस्तु वामिन्द्रवायू <u>वि</u>मोर्चनम् । <u>इह वां</u> सोमेपीतये ७

### (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१) प्रथमर्चो वायुः (२-४) द्वितीयादितृचस्य चेन्द्रवायू देवते । ऋनुष्टुप् छन्दः

वायौ शुक्रो श्र्यामि ते मध्यो श्रग्नं दिविष्टिषु। श्रा यहि सोमेपीतये स्पार्ही देव नियुत्वता १ इन्द्रेश्च वायवेषां सोमोनां पीतिमेर्हथः। युवां हि यन्तीन्देवो निम्नमापो न सध्येक २ वायविन्द्रेश्च शृष्मिणो स्रथं शवसस्पती। नियुत्वेन्ता न ऊतय श्रा यति सोमेपीतये ३ या वां सन्ति पुरुस्पृही नियुतौ दाशुषे नरा। श्रुस्मे ता यज्ञवाहुसे न्द्रेवायू नि येच्छतम् ४

# (४८) म्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । वायुर्देवता । ग्रनुष्टुप् छन्दः

विहि होत्रा ग्रवीता विपो न रायी ग्र्यः। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये १ निर्युवाणो ग्रशंस्ती नियुत्वा इन्द्रंसारिथः। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये २ ग्रनं कृष्णे वस्धिती येमाते विश्वपेशसा। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये ३ वहंन्तु त्वा मनोयुजौ युक्तासौ नवृतिर्नर्व। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये ४ वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्यांणाम्। उत वां ते सहस्त्रणो रथ ग्रा यांतु पार्जसा ४

### (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्राबृहस्पती देवते । गायत्री छन्दः

इदं वीमास्यै हुविः प्रियमिन्द्राबृहस्पती । उक्थं मदेश्च शस्यते १ अयं वां परि षिच्यते सोमे इन्द्राबृहस्पती । चार्र्मदीय पीतयै २ आ ने इन्द्राबृहस्पती गृहिमन्द्रिश्च गच्छतम् । सोम्पा सोमेपीतये ३ असमे ईन्द्राबृहस्पती रियं धेत्तं शतियवनम् । अश्वीवन्तं सहस्त्रिणम् ४ इन्द्राबृहस्पती व्यं सुते गीर्भिईवामहे । अस्य सोमेस्य पीतये ४ सोमेमिन्द्राबृहस्पती पिबेतं दाशुषौ गृहे । मादयेथां तदौकसा ६

#### (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-६) प्रथमादिनवर्चां बृहस्पतिः (१०-११) दशम्येकादश्योश्चेन्द्राबृहस्पती देवते । (१-६,

११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च त्रिष्टुप् (१०) दशम्याश्च जगती छन्दसी यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो ग्रन्तान् बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेंग । तं प्रवास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दिधरे मुन्द्रजिह्नम् १ धुनेत्रेयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते ऋभि ये नस्तत्स्त्रे । \_ पृषेन्तं सृप्रमदेब्धमूर्वं बृहेस्पते रत्त्वेतादस्य योनिम् २ बृहेस्पते या पेरमा पेरावदातु ग्रा ते त्रृतस्पृशो नि षेदुः । तुभ्यं खाता ग्रंवता ग्रद्रिद्ग्धा मध्यः श्रोतन्त्यभितौ विरप्शम् ३ बृहस्पतिः प्रथमं जार्यमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् । सप्तास्यस्तुविजातो रवेंग वि सप्तरंश्मिरधमृत् तमासि ४ स स्ष्भा स ऋक्वता गुरोने वृलं रेरोज फलिगं रवेंग । बृहस्पतिरुस्त्रियां हव्यसूदः किनेक्रदद् वावशतीरुदाजत् ४ एवा पित्रे विश्वदेवायु वृष्णे युज्ञैर्विधेम् नर्मसा हुविर्भिः। \_ बृहस्पते स्प्रजा वीरवन्तो वयं स्याम् पर्तयो रयीगाम् ६ स इद् राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्में गतस्थाविभि वीर्येग। बृहुस्पतिं यः सुभृतं इंबुभितं वल्ग्यति वन्देते पूर्वभाजीम् ७ स इत् चैति सुधित ग्रोकेसि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम् । तस्मै विशेः स्वयमेवा नेमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजीन पूर्व एति ५

स्रप्रतीतो जयति सं धर्नानि प्रतिजन्यान्युत या सर्जन्या।
स्रवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमेवन्ति देवाः ६
इन्द्रेश्च सोमे इंपबतं बृहस्पते ऽस्मिन् युज्ञे मेन्दसाना वृषिणवसू।
स्रा वा विश्वान्त्विन्देवः स्वाभुवो ऽस्मे र्यिं सर्ववीरं नि येच्छतम् १०
बृहंस्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वा सुमृतिर्भूत्वस्मे।
स्राविष्टं धियौ जिगृतं पुरंधी र्जजस्तम्यों वनुषामर्रातीः ११
स्रथाष्टमोऽध्यायः

#### । व० १ - २६

# (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इदमु त्यत् पुरुतमं पुरस्ता अयोतिस्तमंसो व्युनविदस्थात्। ग्रस्थुरु चित्रा उषसंः पुरस्ति न्मिता ईव स्वर्रवोऽध्वरेषु । व्यू वृजस्य तमसो द्वारो च्छन्तीरवृञ्छ्चयः पावकाः २ उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान् रधोदेयायोषसौ मुघोनीः । ग्रचित्रे ग्रन्तः पुरार्यः सस न्त्वबुध्यमानास्तर्मसो विर्मध्ये ३ कुवित् स देवीः सनयो नवौ वा यामौ बभूयाद्षसो वो ग्रद्य । येना नवेग्वे ग्रिङ्गिरे दर्शाग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदूष ४ य्यं हि देवीर्जात्युग्भिरश्वैः परिप्रयाथ भ्वनानि सद्यः । पु<u>बोधर्यन्तीरुषसः ससन्तं द्विपाञ्चतुंष्पाञ्</u>चरथाय जीवम् ४ क्वे स्विदासां कतुमा प्राणी ययो विधानो विद्धुर्त्रभूभूणाम्। शुभं यच्छुभ्रा उषस्थरन्ति न वि ज्ञायन्ते सदृशीरजुर्याः ६ ता घा ता भुद्रा उषसंः पुरासुं रभिष्टिद्युंम्ना ऋतजतिसत्याः । यास्वीजानः शेशमान उक्थैः स्तुवञ्छंसन् द्रविंगं सद्य ग्रापं ७ ता त्रा चेरन्ति सम्ना पुरस्तित् सम्।नतेः सम्ना पेप्रथानाः । त्रुतस्यं देवीः सदंसो बुधाना गवां न सर्गा उषसी जरन्ते ५ ता इन्न्वेईव संमुना संमानी रमीतवर्णा उषसंश्चरन्ति । गूहन्तीरभ्वमसितं रुशिद्धः शुक्रास्तनूभिः शुचयो रुचानाः ६

र्यिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मास् देवीः । स्योनादा वेः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम १० तद् वौ दिवो दुहितरो विभाती रुपं ब्रुव उषसो युज्ञकेतुः । वयं स्योम युशसो जनेषु तद् द्यौश्च धत्तां पृथिवी चं देवी ११

### (४२) द्विपञ्चाशं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । उषा देवता । गायत्री छन्दः

प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । दिवो ग्रेदर्शि दुहिता १ ग्रिश्वेव चित्रारुषी माता गर्वामृतावरी । सर्वाभूदश्विनौरुषाः २ उत सर्वास्यश्विनौ रुत माता गर्वामिस । उतोषो वस्व ईशिषे ३ याव्यद्द्वेषसं त्वा चिकित्वित् सूनृतावरि । प्रति स्तोमैरभुत्स्मिह ४ प्रति भद्रा ग्रेट्चत् गवां सर्गा न रुश्मर्यः । ग्रोषा ग्रेप्रा उरु जर्यः ४ ग्राप्प्रुषी विभावरि व्यविज्यीतिषा तर्मः । उषो ग्रनु स्वधार्मव ६ ग्रा द्वां तेनोषि रिश्मि रान्तरिचमुरु प्रियम् । उषः शुक्रेग शोचिषा ७

# (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । सविता देवता । जगती छन्दः

तद् देवस्यं सिवतुर्वायं महद् वृंगीमहे असुरस्य प्रचेतसः।

छिर्दियेनं दाशुषे यच्छंति त्मना तन्ने महाँ उद्यान् देवो अक्तुभिः १
दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापितः पिशङ्गं द्रापिं प्रितं मुञ्जते कृविः।

विच्चाणः प्रथयन्नापृणनुर्व जीजनत् सिवता सुम्रमुक्थ्यंम् २

श्राप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कृंगुते स्वाय धर्मेणे।

प्र बाहू श्रंस्त्राक् सिवता सर्वीमिन निवेशयंन् प्रसुवन्नक्तिभिजंगंत् ३

श्रदांभ्यो भुवंनानि प्रचाकंशद् वृतानि देवः संविताभि रंचते।

प्रास्त्रांग्बाहू भुवंनस्य प्रजाभ्यो धृतवंतो महो अज्यंस्य राजित ४

त्रिर्न्तरिचं सिवता महित्वना त्री रजांसि परिभूस्त्रीणि रोचना।

तिस्त्रो दिवंः पृथिवीस्तिस्त ईन्वित त्रिभिवृतिरभि नौ रचित त्मना ॥

बृहत्सुमः प्रसर्वीता निवेशनो जर्गतः स्थातुरुभयंस्य यो वृशी।

स नौ देवः सं<u>विता शर्म यच्छ त्वस्मे चर्याय त्रिवरूथ</u>मंहंसः ६ ग्रागेन् देव त्र्मृतुभिर्वर्धतु चयुं दर्धातु नः स<u>विता सुंप्र</u>जामिषेम् । स नंः <u>च</u>पाभिरहंभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं र्यिम्स्मे समिन्वतु ७

#### (५४) चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । सविता देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चां जगती (६) षष्ठचाश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी अर्भूद् देवः संविता वन्द्यो नु नं इदानीमह्रं उपवाच्यो नृभिः । वि यो रत्ना भर्जित मानविभ्यः श्रेष्ठं नो स्रत्र द्रविण् यथा दर्धत् १ देवेभ्यो हि प्रथमं यृज्ञियेभ्यो ऽमृतृत्वं सुविसं भागमृत्तमम् । स्रादिद् दामानं सिवतृव्यूंणुषे ऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः २ स्रिचिती यर्च्चकृमा देव्ये जने दीनैर्द्चैः प्रभूती पूरुष्त्वतां । देवेषुं च सिवतुर्मानुषेषु च त्वं नो स्रत्रं सुवतादनांगसः ३ न प्रमियं सिवतुर्दैव्यस्य तद् यथा विश्वं भुवनं धारिय्घ्यति । यत् पृथिव्या वरिमृन्ना स्वङ्गुरिर्वष्मंन् दिवः सुवति सत्यमस्य तत् ४ इन्द्रंज्येष्ठान् बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः न्नयां एभ्यः सुवितः स्वायं ते ४ ये ते त्रिरहंन् त्सवितः स्वासो दिवेदिवे सौभंगमासुवन्ति । इन्द्रो द्यावापृथिवी सिन्धुरिद्ध रादित्येनीं स्रदितिः शर्म यंसत् ६

#### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चा त्रिष्टुप् (५-१०) ग्रष्टम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दसी को वेस्त्राता वेसवः को वेस्त्रता द्यावाभूमी ग्रदिते त्रासीथां नः । सहीयसो वरुण मित्र मर्तात् को वौऽध्वरे वरिवो धाति देवाः १ प्र ये धामानि पूर्व्यागयर्चान् वि यदुच्छान् वियोतारो ग्रमूराः । विधातारो वि ते देधुरजेस्ना ऋतधीतयो रुरुचन्त दुस्माः २ प्र पुस्त्यार्च्मदितिं सिन्धुम्कैः स्वस्तिमीळे सुरुवायं देवीम् । उभे यथा नो ग्रहंनी निपातं उषासानक्तां करतामदेब्धे ३ व्यर्यमा वर्षणश्चेति पन्थां मिषस्पतिः सुवितं गातुम्गः ।

इन्द्रीविष्णू नृवदु षु स्तर्वाना शर्म नो यन्तममंवद् वर्रूथम् ४ स्त्रा पर्वतस्य मुरुतामवासि देवस्य त्रातुरिक्व भगस्य । पात् पित्वर्जन्यादंहंसो नो मित्रो मित्रियांदुत नं उरुष्येत् ५ तू रोदसी स्रिहंना बुध्न्येन स्तुवीत देवी स्रप्येभिरिष्टैः । समुद्रं न संचरेणे सिन्ष्यवो धर्मस्वरसो नृद्योई स्रपं वन् ६ देवेनो देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् । नृहि मित्रस्य वर्रुणस्य धासि महांमिस प्रमियं सान्वग्नेः ७ स्त्रिग्निरोशे वस्वयंस्याइ ऽग्नर्मृहः सौभंगस्य । तान्यस्मर्भ्यं रासते ५ उषी मधोन्या वेह सूनृते वार्या पुरु । स्रस्मर्भ्यं वाजिनीवित ६ तत् सु नंः सिवता भगो वर्रुणो मित्रो स्र्र्यमा । इन्द्रौ नो राधसा गमत् १०

### (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । (१-४) प्रथमादिचतुर्जृचां त्रिष्टुप् (४-७) पश्चम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दसी मही द्यावापृथिव्यो इह ज्येष्ठे रुचा भेवतां शुचर्यद्भिर्कैः । यत् सीं वरिष्ठे बृहृती विमिन्वन् रुवद्धोत्ता पप्रथानेभिरेवैः १ देवी देवेभिर्यज्ञते यजेत्रै रिमनती तस्थतुरुच्चमांगे । ऋतावरी ऋहुहां देवपुत्रे यृज्ञस्यं नेत्री शुचर्यद्भिर्कैः २ स इत् स्वपा भुवनेष्वास य इमे द्याविपृथिवी जजानं । उर्वी गंभीरे रजसी सुमेके ऋवुंशे धीरः शच्या समैरत् ३ नू रीदसी बृहद्भिनीं वर्र्ष्येः पत्नीवद्भिर्षयंन्ती स्रजोषाः । उर्द्धची विश्वे यज्ञते नि पातं धिया स्याम रुथ्यः सदासाः ४ प्र वां मिह द्यवी ऋभ्यु पस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रशस्तये ४ पुनाने तन्वां मिथः स्वेन दत्तेण राजथः । ऊह्याथे सनादृतम् ६ मही मित्रस्य साध्या स्तर्गन्ती पिप्रती ऋतम् । परि यृज्ञं नि षेदथः ७

#### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) म्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्य चेत्रपतिः (४) चतुर्थ्या ऋचः शुनः (५,८) पञ्चम्यष्टम्योः शुनासीरौ (६-७) षष्टीसप्तम्योश्च सीता देवताः । (१,४,६-७) प्रथमाचतुर्थीषष्ठीसप्तमीनामृचामनुष्टुप् (२-३, ८) द्वितीयातृतीयाष्टमीनां त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च पुर उष्णिक् छन्दांसि

चेत्रेस्य पतिना व्यं हितेनैव जयामसि । गामर्श्वं पोषयित्वा स नौ मृळातीदृशै १ चेत्रेस्य पते मध्मन्तमूमिं धेनुरिव पयो ग्रस्मास् धुद्धव । मुधुश्चतं घृतमिव सुपूत मृतस्यं नः पतियो मृळयन्त २ मधुमतीरोषधीद्याव स्रापो मधुमन्नो भवत्वन्तरिन्नम् । चेत्रेस्य पतिर्मध्मान् नो ग्रस्त्व रिष्यन्तो ग्रन्वेनं चरेम ३ शनं वाहाः शनं नरः शनं कृषत् लाङ्गेलम् । शैनं वेरत्रा बैध्यन्तां शनमष्ट्रामुदिङ्गय ४ र्शुनोसीरा<u>वि</u>मां वार्च जुषेथां यद् <u>दि</u>वि चुक्रथुः पर्यः । तेनेमामुपं सिञ्चतम् ४ अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दीमहे त्वा। यथां नः सुभगासंसि यथां नः सुफलासंसि ६ इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । सा नुः पर्यस्वती दुहा मुत्तरामुत्तरां समीम् ७ शनं नुः फाला वि कृषन्तु भूमिं शनं कीनाशां ऋभि येन्तु वाहैः। शुँनं पुर्जन्यो मधु<u>ना</u> पर्यो<u>षिः शुनस्</u>तिरा शुनम्स्मासुं धत्तम् ५

#### (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । स्रग्निः सूर्यो वाऽऽपो वा गावो वा घृतं वा देवता । (१-१०) प्रथमादिदशर्चां त्रिष्टुप् (११)

एकादश्याश्च जगती छन्दसी

समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ उदार दुपांशुना सममृत्वलमानट्।

घृतस्य नाम् गुह्यं यदस्ति जिह्ना देवानाम्मृतस्य नाभिः १

व्यं नाम् प्र ब्रेवामा घृतस्या ऽस्मिन् युत्ते धारयामा नमोभिः।

उपं ब्रह्मा शृंशवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गोऽवमीद् गौर एतत् २

चत्वारि शृङ्गा त्रयौ अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधां बद्धो वृंषभो रौरवीति मृहो देवो मत्याँ आ विवेश ३

त्रिधां हितं पृशिभिर्गृह्यमानं गविं देवासों घृतमन्वंविन्दन्।

इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टंतचुः ४
एता श्रेर्षन्ति हद्यात् समुद्रा च्छत्वंजा रिपुणा नावच ते ।
घृतस्य धारां श्रिभ चांकशीमि हिर्गययो वेत्सो मध्यं श्रासाम् ४
सम्यक् स्र्वन्ति सरितो न धेनां श्रुन्तर्ह्दा मनसा पूयमानाः ।
एते श्रेर्षन्त्यूर्मयो घृतस्यं मृगा ईव चिपुणोरीषमाणाः ६
सिन्धोरिव प्राध्वने शूंघनासो वातंप्रिमियः पतयन्ति यहाः ।
घृतस्य धारां श्रुष्णे न वाजी काष्ठां भिन्दत्रूर्मिभः पिन्वंमानः ७
श्रुभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्यागयर्शः स्मयमानासो श्रुग्रिम् ।
घृतस्य धाराः समिधौ नसन्त ता जुंषाणो हंर्यति जातवेदाः ६
कन्यां इव वहतुमेत्वा उ श्रुञ्जयंञ्चाना श्रुभि चांकशीमि ।
यत्र सोमः सूयते यत्रं यज्ञो घृतस्य धारां श्रुभि तत् पेवन्ते ६
श्रुभ्यंषत सुष्टुतिं गव्यंमाजि मस्मास् भद्रा द्रविणानि धत्त ।
इमं यज्ञं नयत देवतां नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ते १०
धामन् ते विश्वं भुवंनमधि श्रित मन्तः समुद्रे हद्यर्गन्तरायुषि ।
श्रुपामनीके समिथे य श्राभृत स्तमंश्याम् मधुमन्तं त ऊर्मिम् ११

इति चतुर्थं मगडलं समाप्तम् मंत्र संख्या तृतीयमंडलस्यान्तपर्यन्तं ३०५२ चतुर्थमंडलस्य ५८६ सर्वयोगः ३६४१